व्यक्त द्वाताः

## THE BRHAD-DEVATĀ

ATTRIBUTED TO

## **ŚAUNAKA**

A SUMMARY OF THE DEITIES AND MYTHS
OF THE RIG-VEDA

CRITICALLY EDITED IN THE ORIGINAL SANSKRIT WITH
AN INTRODUCTION AND SEVEN APPENDICES, AND
TRANSLATED INTO ENGLISH WITH CRITICAL
AND ILLUSTRATIVE NOTES

RY

## ARTHUR ANTHONY MACDONELL

BODEN PROFESSOR OF SANSKRIT IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
AND FELLOW OF BALLIOL COLLEGE

PART I
INTRODUCTION AND TEXT
AND APPENDICES

MOTILAL BANARSIDASS DELHI :: VARANASI :: PATNA

## ॥ ऋष शीनकीयवृहह्यताप्रारमः ॥

मन्त्रदृग्यो नमस्कृता समामायानुपूर्वशः। मूक्तर्गर्धर्चपादानाम् ऋग्यो वस्यामि दैवतम् ॥१॥ वेदितव्यं दैवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नतः। दैवतज्ञो हि मन्त्राणां तदर्थमवगछति ॥२॥ तिबतांस्तद्भिप्रायान् ऋषीणां मन्तदृष्टिषु। विज्ञापयित विज्ञानं कमाणि विविधानि च ॥३॥ न हि किश्वदिविद्याय याषातथ्येन दैवतम्। लीकानां वैदिकानां वा कर्मणां फलमञ्जूते ॥४॥ प्रथमी भजते तासां वर्गोऽग्निमह दैवतम्। वितीयो वायुमिन्द्रं वा तृतीयः सूर्यमेव च ॥५॥ अर्थमिछन्षिर्देवं यं यमाहायमस्विति। प्राधान्येन स्तुवन्भक्त्या मन्त्रस्तद्देव एव सः ॥६॥ स्तुतिस्तु नामा रूपेण कर्मणा बान्धवेन च। स्वर्गायुर्धनपुचाद्यैर् ऋर्षेराशीस्तु कथ्यते ॥ १॥ स्तुत्याशिषौ तु यास्तृश्च दृश्येतेऽल्यास्तु ता इह। ताभ्यश्वाल्पतरास्ताः स्युः स्वर्गी याभिस्तु याच्यते ॥ ७॥ स्तुवनां वेद सर्वोऽयम् अर्थयत्येष मामिति। स्तीतीत्यर्थे ब्रुवन्तं च सार्थं मामेष पश्यति ॥९॥ स्तुवद्भिवी बुवद्भिवी ऋषिभिस्तस्वदर्शिभिः। भवत्युभयमेवोक्तम् उभयं ह्यर्षतः समम् ॥१०॥

प्रत्यक्षं देवतानाम यस्मिन्मन्तेऽभिधीयते। तामेव देवतां विद्यान् मन्त्रे लक्ष्यसंपदा ॥ ११॥ तस्मातु देवतां नामा मन्त्रे मन्त्रे प्रयोगवित्। बहुत्वमंभिधानां च प्रयत्नेनोपलख्येत् ॥१२॥ संपूर्णमृषिवाक्यं तु सूक्तमित्यभिधीयते। दृश्यनो देवता यसिन् एकस्मिन् बहुषु ह्योः ॥१३॥ देवताषार्थछन्दस्तो वैविध्यं च प्रजायते। ऋषिसूक्तं तु यावन्ति सूक्तान्येकस्य वै स्तुतिः ॥ १४॥ श्रयनो तानि सर्वाणि ऋषेः सूक्तं हि तस्य तत्। यावदर्थसमाप्तिः स्याद् अर्थसूक्तं वदन्ति तत् ॥१५॥ समानबन्दसो याः स्युस् तळन्दःसूक्तमुच्यते। वैविध्यमेवं सूक्तानाम् इह विद्याद्यणातयम् ॥१६॥ देवतानामधेयानि मन्त्रेषु चिविधानि तु। सूक्तभाइयथवर्गाञ्जि तथा नैपातिकानि तु ॥ १९॥ मूक्तभाक्ति भजनो वै सूक्तान्यृग्भाक्ति वै क्युचः। मन्त्रेऽन्यदैवतेऽन्यानि निगद्यनेऽच कानिचित् ॥१६॥ सालोक्यात्साहचर्याद्या तानि नैपातिकानि तु। तसाबहुप्रकारेऽपि सूक्ते स्यात्मूक्तभागिनी ॥ १९॥ देवता तद्यथा सूक्तम् अविशेषं प्रतीयते। भिने सूक्ते वदेदेव देवतामिह लिङ्गतः ॥२०॥ तच तच यथावच मन्त्रान्वर्मसु योजयेत्। देवतायाः परिज्ञानात् तिष्ठ कर्म समृध्यते ॥२१॥ श्राद्यनायोस्तु सूक्तानां प्रसङ्गपरिकीर्तनात्। स्तीतृभिर्देवता नामा उपेस्रोतेह मन्त्रवित् ॥२२॥ तत्त्वलाहुः कतिभ्यस्तु कर्मभ्यो नाम जायते।

211

311

un

હા

सत्त्वानां वैदिकानां वा यहान्यदिह किंचन ॥२३॥ नवभ्य इति नैरुक्ताः पुराणाः कवयश्व ये। मधुकः श्वेतकेतुश्व गालवश्चेव मन्वते ॥२४॥ निवासालमेगो रूपान् मङ्गलाद्वाच आशिषः। यदृद्धयोपवसनात् तथामुष्यायणाच यत्॥२५॥ चतुभ्ये इति तचाहुर् यास्त्रगार्थरथीतराः। श्चाशिषोऽधार्यवैरूपाट् वाचः कर्मण एव च ॥२६॥ सर्वाएयेतानि नामानि कर्मतस्वाह शीनकः। श्राशी रूपं च वाच्यं च सर्वे भवति कर्मतः ॥२९॥ यदृद्धयोपवसनात् तथामुखायणाच यत्। तथा तदिप कमैंव तच्कृणुध्वं च हतवः ॥२५॥ प्रजाः कर्मसमुत्या हि कर्मतः सत्त्वसंगतिः। क्षचित्संजायते सञ्च निवासात्तत्रजायते ॥२०॥ यादृष्ठिकं तु नामाभि धीयते यच कुचचित्। श्रीपम्यादिप तिंद्वाद् भावस्यवेह कस्यचित्॥३०॥ नाकर्मकोऽस्ति भावो हि न नामास्ति निर्थकम्। नान्यच भावाचामानि तस्मात्मवीिश कर्मतः ॥३१॥ मङ्गलात्क्रियते यञ्च नामीपवसनाच यत्। भवत्येव तु सा ह्याशीः स्वस्त्यादेर्मङ्गलादिह ॥३२॥ श्रिप कुत्सितनामायम् इह जीवेत्कथं चिरम्। इति क्रियन्ते नामानि भूतानां विदितान्यपि ॥३३॥ मन्त्रा नानाप्रकाराः स्युर् दृष्टा ये मन्त्रदर्शिभिः। स्तुत्या चैव विभूत्या च प्रभावाद्देवतात्मनः ॥३४॥ स्तुतिः प्रशंसा निन्दा च संशयः परिदेवना । स्पृहाशीः काचना याञ्चा प्रमः प्रेषः प्रवल्हिका ॥३५॥

नियोगश्चानुयोगश्च श्चाघा विलिपतं च यत्। श्राचिखासाय संलापः पविचाखानमेव च ॥३६॥ 911 श्राहनस्या नमस्कारः प्रतिराँधस्तथैव च। संकल्पस्र प्रलापस्र प्रतिवाक्यं तथैव च ॥३९॥ प्रतिषेधोपदेशी च प्रमादापहूनी च ह। उपप्रैषय यः प्रोक्तः संज्वरो यथ विसायः ॥३६॥ आक्रोशोऽभिष्टवश्चेव खेपः शापस्तेयेव च। उपसर्गो निपातश्व नाम चाख्यातमित्यपि ॥३९॥ भूतं भवां भविषां च पुमान् स्त्री च नपुंसकम्। एवंप्रकृतयो मन्ताः सर्ववेदेषु सर्वशः ॥४०॥ वान्यार्थदर्शनार्थीया ऋचोऽर्धचीः पदानि च। ब्राह्मणे चाष कस्पे च निगद्यनोऽच कानिचित् ॥४१॥ 七川 शब्देनोचरितेनेह येन द्रव्यं प्रतीयते। तदस्ररिवधौ युक्तं नामेत्याहुर्मनीषिणः ॥४२॥ अधी यच प्रयुज्यनो नानार्घेषु विभक्तयः। तबाम कवयः प्राहुर् भेदे वचनलिङ्गयोः ॥४३॥ क्रियासु बद्घीष्वभिसंश्रितो यः पूर्वापरीभूत इहेक एव। क्रियाभिनिर्वृत्तिवशेन सिंड आख्यातशब्देन तमर्थमाहुः ॥४४॥ कियाभिनिवृत्तिवशोपजातः कृदनाशब्दाभिहितो यदा स्यात्। संख्याविभक्त्र्ययिलिङ्गयुक्तो भावस्तदा द्रव्यमिवीपलस्यः॥४५॥ ९॥ यथा नानाविधेः शन्देर् अपश्यनृषयः पुरा। विविधानीह वाक्यानि तान्यनुक्रमतः शृगु ॥४६॥ रूपादिभि स्तुतिः प्रोक्ता स्त्राशीः स्वर्गादिभिस्तथा। यानि वाक्यान्यतोऽन्यानि तान्यपि स्युरनेकधा ॥४९॥ मन्त्रे प्रशंसा भोजस्य चिच इत् सोभरे स्तुतिः।

आक्रीशार्थास्तु दृश्यने माता चेत्यभिमेषति ॥४८॥ च्हुङ् मोघमन्नं निन्दा च शापो यो मेत्यगेव तु। याञ्चा यदिन्द्र चित्रेति स्रेपोऽभीदिमिति नृचि ॥ ४९॥ आशीस्तु वात आ वातु दरांडेति परिदेवना । प्रश्नश्च प्रतिवाक्यं च पृद्धामि तेत्यृची पृथक्॥५०॥ संश्योऽधः स्विदासीच कत्यना स्यादहं मनुः। इमं नो यज्ञमित्यस्यां नियोगः पाद उच्यते ॥ ५१॥ इह बबीतनुयोगः संलाप ऋगुपोप मे। प्रतिषेधीपदेशी तु ऋक्षेर्मत्यक्षसंस्तुती ॥५२॥ श्राख्यानं तु हये जाये विलापः स्याबदस्य मा। अवीरामात्मनः ख्राघा सुदेव इति तु स्पृहा ॥५३॥ नमस्तारः गुनःशेपे नमस्ते अस्तु विद्युते। संकल्पयन्निदं तुल्योऽहं स्यामिति यदुच्यते ॥५४॥ संकल्पस्तु यदिन्द्राहं प्रलापस्वेतशस्य यः। महानग्न्याहनस्या स्यात् प्रतिराधो भुगित्यपि ॥ ५५॥ प्रमादस्वेष हनाहं न स स्व इत्यपहूवः। इन्द्राकुत्सेत्युपप्रेषो न विजानामि संज्वरः ॥५६॥ होता यह्मदिति प्रैषः को ऋदोति तु विस्मयः। जामयेऽपहूवो नेषा विततादिः प्रवल्हिका ॥५९॥ न मृत्युरासीदित्येताम् आचिख्यासां प्रचक्षते। अभिशापोऽप्रजाः सन्तु भद्रमाशीस्तु गोतमे ॥५৮॥ बह्रपेवंप्रकारं तु शक्यं द्रष्टुमितीदृशम्। वकुं प्रयोगतश्चेषाम् ज्युक्तूक्तार्धर्चसंश्रितम् ॥५९॥ एते तु मन्त्रवाच्यार्था देवतां सूक्तभागिनीम्। संश्रयनो यथान्यायं स्तुतिस्वचानुमानिको ॥६०॥

9011

9911

भवडूतस्य भव्यस्य जङ्गमस्यावरस्य च। अस्यैने सूर्यमेवैनं प्रभवं प्रलयं विदुः ॥६१॥ श्रसतश्च सतश्चेव योनिरेषा प्रजापतिः। यदक्षरं च वाच्यं च यथैतड्ड शाम्वतम् ॥६२॥ कृतिष हि चिधात्मानम् एषु लोकेषु तिष्ठति। देवान्यथाययं सर्वान् निवेश्य स्वेषु रश्मिषु ॥६३॥ एतङ्कतेषु लोकेषु अग्निभूतं स्थितं विधा। च्छषयो गीभिरचेन्ति व्यक्तितं नामभिस्त्रिभिः ॥६४॥ तिष्ठत्येष हि भूतानां जठरे जठरे जलन्। विस्थानं चैनमर्चनित होनायां वृक्तवर्हिषः ॥६५॥ इहैष पवमानोऽग्रिर् मध्यमोऽग्निवनस्पतिः। अमुष्मिचेव विप्रेस्तु लोकेऽग्निः गुचिरुचाते ॥६६॥ इहाग्निभूतस्वृषिभिर् लोके स्नुतिभिरीळितः। जातवेदा स्तुतो मध्ये स्तुतो वैश्वानरो दिवि ॥६७॥ रसान् रिष्मिभरादाय वायुनायं गतः सह। वर्षत्येष च यह्नोके तेनेन्द्र इति स स्मृतः ॥ ६८॥ अग्निरिसम्बयेन्द्रसु मध्यतो वायुरेव च। सूर्यो दिवीति विज्ञेयास् तिस्र एवेह देवताः ॥६०॥ एतासामेव माहात्यान् नामान्यत्वं विधीयते। तस्त्रानिवभागेन तच तचेह दृश्यते ॥७०॥ तासामियं विभूतिहिं नामानि यदनेकशः। श्राहुस्तासां तु मन्त्रेषु कवयोऽन्योन्ययोनिताम् ॥ १९॥ यथास्थानं प्रदिष्टास्ता नामान्यतेन देवताः। तद्भक्तास्तत्मधानाश्च केचिदेवं वदन्ति ताः ॥ ७२॥ पृथक्पुरस्ताद्ये तूक्ता लोकादिपतयस्त्रयः।

9311

नेषामात्मेव तत्सर्वे यद्यद्वितः प्रकीर्यते ॥ ७३॥ तेजस्वेवायुधं प्राहुर् वाहनं चैव यस्य यत्। इमामेन्द्रीं च दिव्यां च वाचमेवं पृथक् स्तुताम् ॥ ७४॥ बहुदेवता स्नुतयो हिवत्संस्नुतयश्च याः। प्राधान्यमेव सर्वासु पतीनामेव तास्वपि ॥७५॥ 9411 स्थानं नामानि भक्तीश्व देवताया स्तृतौ स्तृतौ। संपादयनुपेक्षेत यां कांचिदिह संपदम् ॥ ७६॥ श्रिमिक्तस्तुतान्सर्वान् श्रमावेव समापयेत्। यदिन्द्रभक्ति तस्रेन्द्रे सूर्ये सूर्यानुगं च यत्॥ १९॥ निरुषते हविर्यस्य सूक्तं च भजते च या। सैव तच प्रधानं स्यान् न निपातेन या स्तुता ॥ ७ ७॥ इति चयाणामेतेषाम् उक्तः सामासिको विधिः। समासेनेवमुक्तस्तु विस्तरेण तनुक्रमः ॥ ७९॥ श्चवश्यं वेदितव्यो हि नामां सर्वस्य विस्तरः। न हि नामान्यविज्ञाय मन्ताः शक्या हि वेदितुम् ॥५०॥ १६॥ सस्वान्यमूर्तान्यपि च देवतावन्महर्षयः। तुष्टुवुर्ऋषयः शक्त्या तासु तासु स्तुतिष्विह ॥५१॥ यैस्विमिरिन्द्रः सोमश्च वायुः सूर्यो वृहस्पतिः। चन्द्रोऽच विष्णुः पर्जन्यः पूषा चाणृभवोऽश्विनौ ॥ ५२॥ रोदसी मरुतो देवाः पृणिव्यापः प्रजापितः। देवी च मिचावरुणी पृथक् सह च तावुभी ॥ ६३॥ विश्वे च देवाः सविता लष्टा वै रूपकृत्मतः। श्रम्वोऽचमृतिजो वजो यावाणो रणसंयुताः ॥५४॥ स्तुताः पृथक् पृथक् स्वैः स्वैः स्तैर्ज्जाग्मिश्व नामिः। स्तुती स्तुती प्रवस्थामि तानि तेषामनुक्रमात् ॥ ६५॥ 9911

व्यवस्थेन्मन्त्रमाग्नेयं लिङ्गेरग्नेश्च लिश्वतम्। हिवष्पङ्किप्रधानैश्व नामाहानैश्व केवलैः ॥ ६६॥ ऐन्द्रस्तु मन्त्रो वायबीर् लिङ्गिरैन्द्रैश्व लक्ष्यते। नामधेयैश्व वजस्य बलकृत्या बलेन च ॥५९॥ सौर्यसु लिङ्गेः सूर्यस्य गुणैः सर्वेश्व तैजसैः। नामधेयैश्व चन्द्रस्य सूक्तं च भजतेऽच यैः ॥ ५ ६॥ एतासां देवतानां तु नामधेयानुकीर्तनैः। यस्य यस्येह यावन्ति न व्यवस्यन्यतोऽन्यथा ॥ ५०॥ अयं प्रयोगस्वेतेषां ज्योतिषां चिषु वर्तताम्। लोकेषु मन्त्रविद्विद्वान् प्रयोगे नावसीदित ॥ ९०॥ नीयतेऽयं नृभिर्यस्मान् नयत्यस्मादसौ च तम्। तेनेमी चक्रतुः कर्म सनामानी पृथक् पृथक् ॥९१॥ यिंद्यते हि जातः सञ् जातैर्यद्वाच विद्यते। तेनेमी तुल्यनामानी उभी लोकी समाप्रुतः ॥९२॥ विस्जन्यमेतेषां भाजते व्योचि मध्यमः। निपातमाचे कथ्यनो तथाग्रेयानि कानिचित् ॥ ९३॥ अर्चिभिः केश्ययं लिग्नर् विद्युद्धिश्वेव मध्यमः। असी तु रिष्मिभः केशी तेनेनानाह केशिनः ॥ ९४॥ एतेषां तु पृथक्तेन चयाणां केशिनामिह। संलक्ष्यने प्रक्रियासु चयः केशिन इत्यृचि ॥ ९५॥ न चैवेषां प्रसूतिवा विभूतिस्थानजन्म वा। निर्वकुं शक्यमेतेहिं कृत्वं व्याप्तिमदं जगत् ॥९६॥ वैश्वानरं श्रितो ह्यसिर् श्रिसिं वैश्वानरः श्रितः। अनयोजातवेदास्तु तथेते जातवेदसी ॥९९॥ सालोकाचैकजातताद् व्याप्तिमस्तातु तेजसः।

9511

तस्य तस्येह देवलं दृश्यनो च पृथक् स्तुताः ॥ ९५॥ यस्वाग्रेयमिति ब्रूमः सूक्तभाक् तत्र पार्थिवः। जातवेदस्यमित्युक्ते सूक्तेऽस्मिन्मध्यमः स्मृतः ॥ ९९॥ वैश्वानरीयमिति तु यव ब्रूमीऽष वा क्वचित्। सूर्यः सूक्तस्य भाक् तच झेयो विश्वानरस्तुतौ ॥१००॥ सूर्यप्रसूतावयी तु दृष्टी पार्थिवमध्यमी। एतेषामेव लोकानां चयाणामध्यरेऽध्वरे ॥१०१॥ रोहात्प्रत्यवरोहेण चिकीर्षवाग्रिमारुतम्। शस्त्रं विश्वानरीयेण सूक्तेन प्रतिपद्यते ॥१०२॥ ततस्तु मध्यमस्याना देवतास्वनुशंसित । रुद्रं च मरुतश्चेव स्तोचियेऽग्रिमिमं पुनः ॥१०३॥ यथैतदुक्तमेतेषां विभूतिस्थानसंभवम्। तथा च देवदेवस्य तच तचेह दृश्यते ॥१०४॥ यद्यच पृथिवीस्थानं पार्थिवं चाँग्रिमांश्रितम्। तत्तर्वमानुपूर्वेण कथ्यमानं निबोधत ॥ १०५॥ जातवेदाः श्रितो ह्यसिम् असिं वैश्वानरः श्रितः। द्रविगोदास्त्रयेध्मय श्रितयामिं तनूनपात् ॥१०६॥ नराशंसः श्रितश्रीतम् एनमेवाश्रितस्विकः। वर्हिश्वारश्व देखोऽग्रिम् एनमेव तु संश्विताः ॥१०९॥ नक्तोषासा च दैय्यो च होतारावेतदास्त्रयी। देव्यस्तिसः श्रितास्रेनं तष्टा चैवैतदाश्रयः ॥१०७॥ श्रितो वनस्पतिश्वेनं स्वाहाकृतय एव च। अश्वय शकुनियेव मग्डूकार्थेतदाष्ट्रयाः ॥१०९॥ यावाग्रंथनमञ्जास नराशंसस्तमा रयः। दुन्दुभिष्येषुधिष्येनं हस्तद्मोऽभीशवी धनुः ॥११०॥

2011

1199

2**2** II

ज्या चैतदास्त्रितेषुष्व स्त्रिता स्त्रश्वाजनी च या। वृषभो दुघणश्चेनम् एनं पितृरुलूबलम् ॥१९९॥ नव्यचैनैनमापच सर्वा स्रोवधयच ह। रात्र्यप्वामाय्यरएयानी श्रह्वेळा पृषिवी तथा ॥११२॥ भजेते चैनमेवाली इन्ह्यभूते च रोदसी। मुसलोलू खले चैनं हविधाने च ये स्मृते ॥१९३॥ जोष्ट्री चोजाहुती चैनं शुतुद्धा च विपाद सह। यो च देवी गुनासीरी तो चाम्री चैतदाष्ट्रयी ॥ ११४॥ लोकोऽयं यच वै प्रातः सवनं क्रियते मखे। वसनागरदी चर्तू स्तोमोऽनुष्टुबयो चिवृत् ॥१९५॥ २३॥ गायची चैकविंशष्य यच साम र्यंतरम्। साध्याः साम च वैराजम् आश्राष्ट्र वसुभिः सह ॥ ११६॥ इन्द्रेण च मरुद्रिष्ट सोमेन वरुणेन च। पर्जन्येनर्तृभिष्वेव विष्णुना चास्य संस्तवः ॥ १९९॥ अस्वैवाग्रेस्तु पूष्णा च साम्राज्यं वरुणेन च। देवतामर्थतस्त्रज्ञो मन्त्रेः संयोजयेडविः ॥ ११५॥ असंस्तुतस्यापि सतो हिवरेकं निरुपते। देवतावाहनं चैव वहनं हविषां तथा ॥११९॥ कर्म दृष्टे च यक्तिंचिद् विषये परिवर्तते । इत्युक्तोऽयं गणः सर्वः पृथिष्यग्न्याश्रयो महान् ॥१२०॥ यर्षेन्द्री मध्यमस्थानी गर्गः सोऽयमतः परः। विमानानि च दिष्यानि गण्याप्तरसां तथा ॥ १२१॥ इन्द्राम्त्रयस्तु पर्जन्यो रुद्रो वायुर्वृहस्पतिः। वरुणः कम्र मृत्युच देवच ब्रह्मणस्पतिः ॥ १२२॥ मन्युष विश्ववमा च मिनः श्रेषपतिर्यमः।

तार्ख्यो वास्तोष्पतिश्वेव सरस्वांश्वेवमच ह ॥१२३॥ अषांनपाइधिकाश्व सुपर्णोऽष पुरूरवाः । ऋतोऽसुनीतिर्वेनखं तस्येतस्याश्रयेऽदितिः ॥१२४॥ लष्टा च सविता चैव वातो वाचस्पतिस्तथा। धाता प्रजापतिष्ठेव अधर्वाण्य ये स्मृताः ॥१२५॥ श्येनश्वेवेवमियस तथेळा चैव या समृता। विधातेन्दुरहिर्बुध्यः सीमोऽहिरष चन्द्रमाः ॥१२६॥ विष्यानरम्ब वै देवी रुद्राणां संस्तुती गणः। मस्तोऽङ्गिरसच्चेव पितरचर्भुभिः सह ॥१२७॥ राका वाक् सरमाशाश्व भृगवोऽध्या सरस्वती। यम्युवेशी सिनीवाली पथ्या स्वस्तिरुषाः कुहूः ॥१२५॥ पृथिव्यनुमितर्धेनुः सीता लाह्या तथैव गौः। गौरी च रोदसी चैव इन्द्राख्याश्वेष वे पतिः॥१२९॥ छन्दिस्तिष्टुप् च पङ्किष्ठ लोकानां मध्यमश्व यः। एतेष्वेवाष्ट्रयो विद्यात् सवनं मध्यमं च यत्॥१३०॥ ऋतू च यीषाहेमनी यच सामोच्यते बृहत्। शकरीषु च बहीतं नामा तत्साम शाकरम् ॥१३१॥ नामा तत्साम शाकरम्॥ n इति वृष्टदेवतायां प्रचमीऽध्वायः h

રફ્રા

स्राह चैवास्य ही स्तोमाव् स्राम्रयी शाकरायनः। यथ पचदशो नामा संख्या निग्वयं यः ॥१॥ संस्तुतश्वेव पूष्णा च विष्णुना वरुणेन च। सोमबाय्वग्रिकुत्सेख ब्रह्मण्यतिनेव च ॥२॥ बृहतस्पतिना चैव नासा यश्वापि पर्वतः। कासुचित्केचिदित्याहुर् निपाता स्तुतिषु स्तुताः ॥३॥ मिचय श्रूयते देवो वरु ऐन सहासकृत्। रुद्रेण सोमः पूष्णा च पुनः पूषा च वायुना ॥४॥ वातेनैव च पर्जन्यो लक्ष्यतेऽन्यच वै क्वचित्। मुख्यर्थर्वेषु पादेषु सूक्तेष्वेषु तु कृत्वशः ॥५॥ रसादानं तुं कमास्य वृत्रस्य च निवर्हणम्। स्तुतेः प्रभुतं सर्वस्य बलस्य निखिला कृतिः ॥६॥ इत्येन्द्रो मध्यमस्यानो गणः सम्यगुदाहृतः। यः परस्तु गणः सौर्यो द्युस्थानस्तं निनोधत ॥९॥ तस्य मुख्यतमी देवाव् ऋश्विनी सूर्यमाश्रिती। वृषाकपायी सूर्योषाः सूर्यस्येव तु पत्नयः ॥ ७॥ अमुतोऽवीङ् निवर्तनो प्रतिलोमास्तदाश्रयाः। पुरोदयात्तामुषसं सूर्या मध्यंदिने स्थिते ॥९॥ वृषाकपायीं सूर्यस्य तामेवाहुस्तु निम्नुचि । तस्यात्रये सरख्युष भगः पूषा वृषाकपिः ॥१०॥ यमो वैमानरो विष्णुर् वरुणश्चेकपादजः। पृथिवी च समुद्रख देवाः सप्तर्धयम्य ये ॥११॥

911

311

811

ञ्जादित्याः केशिसाध्याश्व सविता वसुभिर्मनुः। दध्यक्कपर्वा विश्वे च वाजिनो देवपानयः ॥१२॥ ऋसी तृतीयं सवनं लोकः∶साम च रैवतम् । वैरूपं चैव वर्षात्र शिशिरोऽय जातुस्तया ॥१३॥ चयित्वंशय य स्तीमः क्रुष्टा सप्तदशय यः। छन्दश्व जगती नामा तथातिछन्दसश्व याः ॥ १४॥ पौरुषं चाहुरस्येतत् सर्वमेव तु पौरुषम्। एतस्यैव तु विज्ञेया देवाः संस्तविकास्त्रयः ॥१५॥ चन्द्रमाश्चेव वायुश्च यं च संवत्सरं विदुः। केचित्रु निर्वपन्यस्य सीर्यवैश्वानरं हिवः ॥१६॥ सौर्यवैश्वानरीयं हि तत्सूक्तमिव दृश्यते। क्युगर्धचीं ऽथवा पादो हुचो वा यदि वा तृचः ॥१९॥ अनेन तु प्रवादेन दृष्टा मूर्धन्वता स्तुतिः। सूर्यविश्वानराग्रीनाम् ऐकात्यमिह दृश्यते ॥१६॥ हरणं तु रसस्येतत् कमामुन च रिव्मिभिः। येन नातिविजानन्ति सर्वभूतानि चसुषा ॥१९॥ विभागमिममेतेषां विभूतिस्थानसंभवम्। संयग्विजाननमन्त्रेषु तं तु कर्मसु योजयेत्॥२०॥ अध्यापयनधीयानो मन्त्रं चैवानुकीर्तयन्। स्थानं सालोकां सायुज्यम् एतेषामेव गह्नति ॥२१॥ अग्रेस्तु यानि सूक्तानि पञ्च नामानि कारवः। षिंद्विंशतिस्तथेन्द्रस्य प्राहुः सूर्यस्य सप्त च ॥२२॥ तेषां पृषङ्किर्वचनम् एँकैकस्येह कर्मजम्। उच्यमानं यथान्यायं भृगुध्वमितलं मया ॥२३॥ जातो यदये भूतानाम् अयणीरध्वरे च यत्।

411

હૃા

**9**11

नाचा संनयते वाङ्गं स्तुतोऽग्निरिति सूरिभिः ॥२४॥ द्रविणं धनं बलं वापि प्रायछद्येन कर्मणा। तत्कर्म दृष्ट्वा कुत्सस्तु प्राहैनं द्रविगोदसम् ॥२५॥ अयं तनूनपादियर् असी हि तननात्रनुः। ततस्तु मध्यमो जज्ञे स्थानेऽयं मध्यमात्ततः ॥२६॥ ञ्चननारां प्रजामाहुर् नपादिति कृपख्यवः। नपादमुष चैवायम् ऋग्निस्तेन तनूनपात्॥२९॥ पृषक्तेन समासेस्तु यज्ञे यक्तस्यते नृभिः। स्तुवन्याप्रीषु तेनेमं नराशंसं तु कारवः ॥२৮॥ पुनाति यदिदं विश्वम् एवाग्निः पार्थिवोऽय च। वैसानसर्विभिस्तेन पवमान इति स्तुतः ॥२०॥ भूतानि वेद यज्जाती जातवेदाथ कथ्यते। यचैष जातविद्योऽभूद् वित्तं जातोऽधिवेत्ति वा ॥३०॥ विद्यते सर्वभूतेहिं यहा जातः पुनः पुनः। तेनैष मध्यभागेन्द्रो जातवेदा इति स्तुतः ॥३१॥ श्विष्ठ एष यतु चीन् व्यापिकी व्योक्ति तिष्ठति। तेनेनमृषयोऽर्चनाः कर्मणा वायुमबुबन् ॥३२॥ चीणीमान्यावृणोत्येको मूर्तेन तु रसेन यत्। तयैनं वरुणं शस्त्रा स्तुतिष्वाहुः कृपण्यवः ॥३३॥ ऋरोदीदनारिसे यद् विद्युदृष्टिं ददनृणाम्। चतुर्भिक्षेषिभिस्तेन रुद्र इत्यभिसंस्तुतः ॥३४॥ चतुर्विधानां भूतानां प्राणी भूता व्यवस्थितः। ईष्टें चैवास्य सर्वस्य तेनेन्द्र इति स स्मृतः ॥३५॥ इरां दुर्गाति यन्ताले महिन्नः सहितोऽसरे। रवेण महता युक्तस् तेनेन्द्रमृषयीऽ बुवन् ॥३६॥

यदिमां प्रार्जयत्येको रसेनाम्बरजेन गाम्। कालेऽचिरीर्वश्रश्रमि तेन पर्जन्यमाहतुः ॥३०॥ तर्पयत्येष यल्लोकाञ् जन्यो जनहितस्य यत्। परो जेता जनयिता यहाग्रेयस्तती जगी ॥३६॥ बृहन्ती पाति यल्लोकाव् एष बी मध्यमोत्तमी। बृहता कर्मणा तेन बृहस्पतिरितीळितः ॥३९॥ बस वाग् बस सत्यं च बस सर्वमिदं जगत्। पातारं ब्रह्मणस्तेन शीनहोत्र स्तुवञ्जगी ॥४०॥ अनं श्चितिभ्यो विद्धद् यदृतुष्वविशित्स्तौ। तेनैनमाह क्षेत्रस्य वामदेव सुवन्पतिम् ॥४१॥ मनसेमं तु यहूत्रयं मध्यमं लोकमाश्रितम्। शंसत्सत्येन सत्ये वे स एष स्नुतवानृतम् ॥४२॥ रवेणानारसैः सिप्ते स्थितो बोम्येष मायया। ऋतस्य छोक इत्येष पुनश्चेनं ततोऽव्रवीत् ॥४३॥ वास्तु प्रयद्यं सोकस्य मध्यमः स तु पाति यत्। तेन वास्तोष्पतिं प्राह चतुर्भिरिममीर्वशः ॥४४॥ वाचा वेदा हाधीयनो वाचा छन्दांसि तच ह। अधी वाक् सर्वमेवेदं तेन वाचस्पति स्तुतः ॥४५॥ न जुतस्रन यहीनो वृता तिष्ठति मध्यमः। राहूगण ऋषिस्तेन प्राहेनं गोतमोऽदितिम् ॥४६॥ प्रजाभ्यस्वेष यन्त्रमं कमिन्नन्मनसा सुखम्। हिराएयगर्भस्तेनेनम् ऋषिरर्चबुवाच कम् ॥४९॥ इह प्रजाः प्रयद्यन्स संगृहीता प्रयाति च। मुषिविवस्वतः पुत्रं तेनाहेनं यमो यमम् ॥४६॥ मिचीकृत्य जना विश्वे यदिमं पर्युपासते।

tII

मिन इत्याह तेनेनं विश्वामिन स्तुवन्स्वयम् ॥४०॥ निदाघमासातिगमे यदृतेनावति श्चितिम्। विश्वस्य जनयन्कर्म विश्वकर्मेष तेन सः ॥५०॥ सरांसि घृतवन्यस्य सन्ति लोकेषु यन्त्रिषु। सरस्वनामिति प्राह वाचं प्राहुः सरस्वतीम् ॥५१॥ प्राणभूतस्तु भूतेषु यद्वेनत्येषु तिष्ठति । तेनैनं वेनमाहर्षिर् वेनो नामेह भार्गवः॥५२॥ ससृजे मासि मास्येनम् ऋभिमत्य तपोऽयजम्\*। तेनैनं मन्युरित्याह मन्युरेव तु तापसः ॥५३॥ यदनाकाले भूतानाम् एक एव नयत्यसून्। तेनासुनीतिरुक्तोऽयं स्तुवता श्रुतबन्धुना ॥५४॥ निदाघमासातिगमे जन्म मध्ये भवत्यपाम् । नप्तारमाह तेनेनम् ऋषिर्गृत्समद सुवन् ॥५५॥ अपामचरगभींघम् आद्धत्तोऽष्टमासिकम्। यत्क्रन्दत्यसकृत्मध्ये द्धिकास्त्रेन कथ्यते ॥ ५६॥ मासेन संभृतं गर्भ नवमेनाच मासिकम्। स्वयं क्रन्दन्दधात्युर्थीा धातेत्यृग्भिः स गीयते ॥५७॥ स्तीर्थेऽनारिसे सियति यदा तूर्थे स्वरत्यसी। श्चरिष्टनेमिस्तार्र्ध्यविस् तार्स्थ तेनैवमुक्तवान् ॥५८॥ रुवन्थोम्युद्यं याति कृत्तचाह्मिनुजन्मः। पुरूरवसमाहैनं स्ववाक्येनोरुवासिनी ॥५९॥ यत्तु प्रच्यावयन्नेति घोषेण महता मृतम्\*। तेर्भे मृत्युमिमं सन्तं स्तीति मृत्युरिति स्वयम् ॥६०॥ नामा संकुसुको नाम यमपुनी जघन्यजः। संवर्तयंस्तमः सूर्याद् उषसं च प्रवर्तयन् ॥६१॥

9011

दिवाकरं प्रसीत्येकः सविता तेन कर्मणा। उदितो भासयंह्योकान् इमांश्रेष स्वरिष्मिभः। स्वयं विसष्ठस्तेनेनम् ऋषिराह स्तुवन्भगम् ॥६२॥ पुष्यन् स्थितिं पोषयति प्रणुदन् रश्मिभस्तमः। तेनैनमस्तौत्पूषेति भरद्वाजस्तु पञ्चभिः ॥६३॥ चीणि भानित रजांस्यस्य यत्पदानि तु तेजसा। तेन मेधातिथिः प्राह विष्णुमेनं चिविक्रमम् ॥६४॥ कृत्वा सायं पृथग्याति भूतेभ्यस्तमसोऽत्यये। प्रकाशं किर्णैः कुर्वेस् तेनैनं केशिनं विदुः॥६५॥ संप्रत्येकेकशस्त्रेनं यन्मन्यन्ते पृथङ्गराः। विश्वे विश्वानरस्तेन कर्मणा स्तुतिषु स्तुतः ॥६६॥ वृषेष कपिलो भूता यनाकमधिरोहति। वृषाकिपरसौ तेन विश्वसमादिन्द्र उत्तरः। रिष्मिभिः कम्पयनेति वृषा विषेष्ठ एव सः ॥६७॥ सायाहूकाले भूतानि स्वापयनसमिति यत्। वृषाकिपिरिती वा स्याद् इति मन्त्रेषु दृश्यते ॥६५॥ चिषु धन्वेति हीन्द्रेण प्रयुक्तो वारिषाकपे। विष्णातेर्विशतेवी स्याद् वेवेष्टेर्चाप्तिकर्मणः। विषाुनिहचाते सूर्यः सर्वे सर्वान्तरश्च यः ॥६९॥ पञ्च षड्विंशतिश्वेव यानि नामानि सप्त च। सम्यगग्नीन्द्रसूर्याणां तान्युक्तानि यथाक्रमम् ॥७०॥ नैपातिकानां नामां तु प्रागुक्तेनामलक्ष्यैः। संपन्नानां पृथक्केन परिसंख्या न विद्यते ॥ ७१॥ पार्थिवी मध्यमा दिच्या वागपि चिविधा तु या। तस्याः सूक्तानि नामानि यथास्यानं निबोधत ॥ ७२॥

9211

9311

कृत्सं तु भजते सूक्तम् एषा नद्य स्तुता भुवि। यदा चैनं भजन्यापी यदा चीषधयो यदा ॥७३॥ अरएयानी च राची च श्रडा चोषाः सरस्वती। पृणिवी चैव नामेषा भूताप्वर्च भजन्त च ॥ १४॥ अग्रायी नामतोऽयेषा भूलाग्नेयेषु केषुचित्। स्तुता निपातमाचेण तच तचेह दृश्यते ॥९५॥ मध्ये सत्यदितिवीक् च भूता चैषा सरस्वती। समयं भजते सूक्तं चिभिरेव तु नामभिः ॥ ७६॥ एषेव दुगा भूतर्चे कृता स्यात्मूक्तभागिनी। तबामानि यमीन्द्राणी सरमा रोमशोर्वशी। भवत्यया सिनीवाली राका चानुमितः कुहूः ॥ ७०॥ गीर्धेनुर्देवपत्योऽघ्या पथ्या स्वस्तिश्व रोदसी। नैपातिकानि ऋग्भाञ्जि येषां नामानि कानिचित् ॥ ७ ৮॥ यदा तु वाग्भवत्येषा सूर्यामुं लोकमाश्रिता। तथा सूक्तमुषा भूता सूर्या च भजतेऽखिलम् ॥ ७९॥ वृषाकपाय्यृचं भूला सरएयूर्डे च ते ध्रुवम्। निपातमानं भजते द्युवच पृथिवी सती ॥ ६०॥ सूर्यामेव सतीमेतां गौरीं वाचं सरस्वतीम्। पश्यामो वैश्वदेवेषु निपातेनैव केवलाः ॥ ५१॥ घोषा गोधा विश्ववारा ऋपालोपनिषचिषत्। बसजाया जुहूनाम अगस्यस्य स्वसादितिः ॥ ६२॥ इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोर्वशी। लोपामुद्रा च नद्यश्व यमी नारी च शश्वती ॥ ५३॥ श्रीलाक्षा सापराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा। रानी सूर्या च साविची ब्रह्मवादिन्य ईरिताः ॥ ५४॥

9411

9६॥

नवकः प्रथमस्वासां वर्गस्तुष्टाव देवताः। ऋषिभिर्देवताभिश्व समूदे मध्यमो गणः ॥ ५५॥ आत्मनो भाववृत्तानि जगौ वर्गस्तयोत्तमः। उन्नमस्य तु वर्गस्य य ऋषिः सैव देवता ॥५६॥ 9911 ञ्जात्मानमस्तौद्वर्गस्तु देवतां यस्तयोत्तमः। तसादात्मस्तवेषु स्याद् य ऋषिः सैव देवता ॥५९॥ संवादेष्वाह वाक्यं यः स तु तस्मिन्भवेदृषिः। यस्तेनोच्येत वाक्येन देवता तच सा भवेत्॥ ५६॥ उचावचेषु चार्थेषु निपाताः समुदाहृताः। कर्मोपसंग्रहार्थे च क्वचिच्चौपम्यकारणात् ॥ ५०॥ जनानां पूरणार्था वा पादानामपरे क्वचित्। मितास्ररेषु यन्येषु पूरणार्थास्वनर्थकाः ॥९०॥ कमीमिडिति विज्ञेयां ये वनेकार्थकाश्व ते। इव न चिन्नु चलार उपमार्था भवन्ति ते ॥९१॥ 9511 उपमार्थे नकारस्तु क्वचिदेव निपात्यते। मितास्रोषु यन्येषु प्रतिषेधे तनस्पशः ॥ ९२॥ इयन इति संख्यानं निपातानां न विद्यते। वशात्मकरणस्थिते निपात्यन्ते पदे पदे ॥ ए३॥ उपसर्गास्तु विज्ञेयाः क्रियायोगेन विंशतिः। विवेचयिन ते ह्यर्थे नामाख्यातिवभिक्तिषु ॥ ९४॥ अछ<sup>\*</sup> श्रदन्तरित्येतान् आचार्यः शाकटायनः। उपसर्गान्\* क्रियायीगान् मेने ते तु त्रयोऽधिकाः ॥९५॥ चीख्येव लोके लिङ्गानि पुमान् स्त्री च नपुंसकम्। नामसूक्तप्रयोगेषु वाच्यं प्रकरणं तथा ॥९६॥ 9011 तेषां तु नामभिलिङ्गिर यहणं सर्वनामभिः।

२०॥

२१॥

नृतानृतस्य सदृशो गृहीतस्य पुनर्यहः ॥९७॥ पादसूक्तऋगर्धचनामान्यन्यानि यानि च। सर्वे नामानि चैवाहुर् ऋन्ये चैवं यथा कथा ॥ ९५॥ प्रधानमर्थः शब्दो हि तहुणायत इषते। तस्मान्नान्वयोपायैः शब्दानर्थवशं नयेत् ॥९९॥ अतिरिक्तं पदं त्याज्यं हीनं वाक्ये निवेशयेत्। विप्रकृष्टं च संद्ध्याद् ञ्चानुपूर्वीं च कल्पयेत् ॥ १००॥ लिङ्गं धातुं विभिक्तं च संनमेत्तव तव च। यद्यत्याच्छान्दसं मन्त्रे तत्तत्तुर्यातु लौकिकम् ॥१०१॥ यावतामेव धातूनां लिङ्गं रूढिगतं भवेत्। अर्थभाषमधेयः स्यात् तावद्भिर्गुणवियहः ॥१०२॥ धातूपसर्गावयवगुणशब्दं हिधातुजम्। बद्धेकधातुजं वापि पदं निर्वाच्यलस्यम् ॥१०३॥ धातुजं धातुजाज्जातं समस्तार्थजमेव वा। वाक्यजं व्यतिकीर्णं च निर्वाच्यं पञ्चधा पदम् ॥१०४॥ बिगुर्बन्होऽव्ययीभावः कर्मधारय एव च। पञ्चमस्तु बहुवीहिः षष्ठस्तत्पुरुषः स्मृतः ॥ १०५॥ वियहानिवेचः कार्यं समासेष्विप तिक्वते। प्रविभज्येव निर्वूयाद् दराडाहीं दराझ इत्यपि ॥ १०६॥ भाया रूपवती चास्य रूपवद्वार्य इत्यपि। इन्द्रश्व सोमश्वेत्वेवम् इन्द्रासोमौ निदर्शनम् ॥१०९॥ शन्दरूपं पदार्थश्व व्युत्पत्तिः प्रकृतिर्गुगाः। सर्वमेतदनेकार्य दशानवगमे गुणाः॥ १०৮॥ सामान्यवाचिनः शन्दा विशेषे स्थापिताः क्वचित्। पलायने यथा वृत्तिः को नु मया इतीषते ॥१०९॥

2211

2311

२४॥

विशेषवाचिनस्वन्ये सामान्ये स्थापिताः क्वचित्। हिमेनाग्रिमिति मन्त्रे हिमशब्दो निदर्शनम् ॥१९०॥ पदमेकं समादाय हिधा कृता निरुक्तवान्। पूरुषादःपदं यास्को वृक्षेवृष्ठ इति तृचि ॥ १९१॥ ञ्चनेकं सत्तथा चान्यद् एकमेव निरुक्तवान्। ञ्चरुणो मा सकृन्मन्त्रे मासकृद्वियहेण तु ॥११२॥ पदव्यवायेऽपि पदे एकीकृत्य निरुक्तवान्। गर्भ निधानमित्येते न जामय इति तृचि ॥११३॥ पदजातिरविज्ञाता तः पदेऽर्थः शितामनि। स्वरानवगमोऽधायि वने नेत्यृचि दर्शितः ॥११४॥ शुनःशेपं नराशंसं द्यावा नः पृ**षिवीति च**। निरस्कृतेतिप्रभृतिष्व् अर्थादासीत्क्रमी यथा ॥ १९५॥ वर्णस्य वर्णयोलींगो बहूनां व्यञ्जनस्य च। श्रवाणीति कपिनीभा देनी यामीत्यघासु च ॥११६॥ अधीत्पदं स्वाभिधेयं पदाद्वाक्यार्धनिर्णयः। पदसंघातजं वाक्यं वर्णसंघातजं पदम् ॥१९९॥ अयीत्मकरणाह्मिङ्गाद् श्रीचित्याद्देशकालतः। मन्त्रेष्वर्थविवेकः स्याद् इतरेष्विति च स्थितिः ॥११५॥ इति नानान्वयोपायर् नैस्क्ते यो यतेत सः। जिज्ञासुर्वेद्यणी रूपम् ऋपि दुष्कृत्परं वजेत् ॥११९॥ यथेदमये नैवासीद् असदप्यचापि सत्। जज्ञे यथेदं सर्वे तद् भाववृत्तं वदन्ति तु ॥ १२०॥ भावप्रधानमाख्यातं षड्विकारा भवन्ति ते। जन्मास्तितं परीणामो वृधिहानं विनाशनम् ॥१२१॥ एतेषामेव षखां तु येऽन्ये भावविकारजाः।

ते यथावाक्यमभ्यूद्धाः सामर्थ्यान्मन्त्रवित्तमैः ॥१२२॥ देवानां च पितृणां च नमस्तारैस्तंथैव च। अथ व्यस्तं समस्तं वा शृणु व्याहृतिदैवतम् ॥१२३॥ व्याहृतीनां समस्तानां दैवतं तु प्रजापतिः। व्यस्तानामयमित्रश्च वायुः सूर्यश्च देवताः॥१२४॥ वाग्देवत्योऽथवाथेन्द्रो यदि वा परमेष्ठिनः। श्रोंकारो वैश्वदेवो वा बास्रो दैवः क एव वा॥१२५॥ २५॥

BV.: आग्नेयं प्रथमं सूक्तं मधुछन्दस आर्षकम्। ज्ञेयाः सर्वेऽन्यदेवत्यास् तृचाः सप्तात उत्तराः ॥ १२६॥ वायवाः प्रथमस्वेषाम् ऐन्द्रवायव उत्तरः। मैचावरुणोऽषाश्विनोऽष्येन्द्रोऽतो वैश्वदेवकः ॥१२०॥ तनामा विश्वलिङ्गो वा गायचोऽन्यस्तु यस्तृचः। बहुदैवतमन्यत्तु वैश्वदेवेषु शस्यते ॥ १२८॥ लुंशे दुवस्यी शायाते गीतमेऽय ऋजिम्बनि। अवतारे परुष्ठेपे अची दीर्घतमस्यृषी ॥ १२९॥ वसिष्ठे नाभानेदिष्ठे गये मेधातियौँ मनौ। कसीवृति विह्थे च बहुष्वन्येष्वयर्षिषु ॥१३०॥ श्चगस्ये बृहदुक्ये च विश्वामिने च गाथिनि। दृश्यनो विप्रवादाश्व तासु तासु स्तुतिष्विह ॥१३१॥ बद्धीनां संनिपातस्तु यस्मिन्मन्त्रे प्रदृश्यते । आचार्यी यास्त्रशासिडस्यी विश्वदेवं तदाहतुः ॥ १३२॥ पादं वा यदि वार्धचैम् ऋचं वा सूक्तमेव वा। वैष्यदेवं वदेत्सर्वे यत्किचिद्वहुदैवतम् ॥१३३॥ च्छिषिभिर्देवताः सर्वा विश्वाभि स्तुतिभि स्तुताः। संज्ञा तु विश्विमित्येषा सर्वावाप्ती निपातिता ॥ १३४॥

9911

२६॥

सारस्वतस्तु सप्तम एताः प्रजगदेवताः। सरस्वतीति द्विविधम् श्रुष्ठु सर्वासु सा स्नुता ॥ १३५॥ नदीवद्देवतावच तवाचार्यसु शौनकः। नदीविचगमाः ष्ट् ते सप्तमी नेत्युवाच ह ॥१३६॥ अम्बेका च दृषद्वत्यां चिन इच सरस्वती। इयं शुष्मेभिरित्येतं मेने यास्तस्तु सप्तमम् ॥१३९॥ पशोः सारस्वतस्येतां याज्यां मैत्रायणीयके। प्राधान्याङ्वविषः पश्यन् वाच एवेतरोऽत्रवीत् ॥१३८॥ सुरूपकृत्नुमित्येन्द्रं सप्त चान्यान्यतः परम्। षळादह स्वधामनु मारुत्योऽनन्तरा चरुचः ॥१३९॥ एका वीळु चिदिन्द्राय महिद्धः सह गीयते। तस्या एकान्तरायास्तु ऋर्धचीं इन्यो हिदेवतः ॥ १४०॥ मरुत्रणप्रधानो हीत्यं चेन्द्रो विचिकित्सितः। मन्दू समानवर्चसा मन्दुना वा सवर्चसा ॥१४१॥ मन्दू इति प्रगृह्णिना येषामेव डिदेवतः। एकदेवत्यमाम्त्राच्यो विज्ञायाध्ययनात्पदम् ॥१४२॥ रोदसी देवपत्नीनाम् अपर्वाङ्गिरसे यथा। मरुक्तणप्रधानेयम् आचार्याणां स्तुतिर्मता ॥ १४३॥ मरुत्रणप्रधानताद् इन्द्रसु विचिकित्सितः। मरुत्रग् महेन्द्रस्य समांशं सक्तं विदुः ॥१४४॥ श्रिमित्यग्निदैवत्यं पादस्तव द्विदेवतः। निर्मथ्याहवनीयाथाव् ऋग्निनाग्निः समिध्यते ॥ १४५॥ वितीये बादगर्चे तु प्रत्यृचं यास्तु देवताः। सूयने ह्यमिना साधै तासां नामानि मे भृणु ॥ १४६॥ प्रथमायां स्तुतश्चेध्मो हितीयायां तनूनपात्।

२५॥

१९॥

नराशंसस्तृतीयायां चतुर्ध्या स्तूयते त्विळः ॥ १४७॥ बर्हिरेव तु पञ्चम्यां हारी देव्यस्ततीऽन्यया। नक्तोषासा तु सप्तम्याम् अष्टम्यां संस्तुती सह ॥ १४८॥ दैव्याविति तु होतारी नवंम्यामृचि संस्तुताः । तिस्रो देव्यो दशम्यां तु ज्ञेयस्वष्टेव तु स्तुतः ॥ १४९॥ एकादश्यां तु सूक्तस्य स्तुतं विद्याद्वनस्पतिम्। बादश्यां तु स्तुता देवीर् विद्यात्स्वाहाकृतीरिति ॥ १५०॥ सूक्तेऽस्मिन्प्रत्यृचं यास्तु देवताः परिकीर्तिताः। ता एव सर्वास्वाप्रीषु द्वितीया तु विकल्पते ॥१५१॥ प्रैषेः सहाप्रीसूक्तानि तान्येकादशं सन्ति च। यजूंषि प्रेषसूक्तं वा दशैतानीतराणि तु ॥१५२॥ सौचामणानि तु चीणि प्राजापत्याश्वमेधिके। पुरुषस्य तु यन्मेधे यजुःष्वेव तु तानि षट् ॥१५३॥ अनैव प्रेषसूक्तं स्यान् न यजुःष्वाद्रियेत तत्। तेषां प्रेषगतं सूक्तं यच दीर्घतमा जगी ॥ १५४॥ मेधातिषौ यदुक्तं च चीएयेवोभयविना तु। चुषौ गृत्समदे यच वाध्यन्ते च यदुच्यते ॥ १५५॥ नराशंसवदनेश्व ददर्श च यदीर्वशः। तनूनपादगस्यश्व जमदिग्नश्व यज्जगौ ॥ १५६॥ विश्वामिच ऋषियंच जगी वै काश्यपोऽसितः। मेधातिषेर्क्युचां यास्तु प्रोक्ता द्वादश देवताः ॥ १५७॥ संपद्यनो यथाग्रिं ताः संपदं तां निबोधत। इध्मो यः सर्वमेवाग्निर् अयं हीध्मः समिध्यते। ध्मातेवैतत्कृतं रूपं ध्मातो हीध्मः समिध्यते ॥१५८॥ ध्मातो हीध्मः समिध्यते ॥ ॥ इति बृहद्देवतायां दितीयोऽध्यायः ॥

3011

3911

तनूनपादयं तेव नामा यद्यत्यसी तनुम्। नपादिति प्रजामाहुर् अमुतोऽस्य च संभवम् ॥१॥ नराशंसिमहैके तु अग्निमाहुरथेतरे। नराः शंसन्ति सर्वेऽसिन् ज्ञासीना इति वाध्वरे ॥२॥ एतमेवाहुरन्येऽग्निं नराशंसीऽध्वरे ह्ययम्। नरैः प्रशस्य आसीनेर् आहुश्वेवर्तिजो नरः ॥३॥ इळस्वृषिकृतं रूपम् ईडेश्व स्तुतिकर्मणः। इक्रावांस्तेन वोस्तोऽग्निर् इंडिना विक्वैंसमणा ॥४॥ वहिरेवायमग्रिस्तु सर्वे हि परिवृंहितम्। अचेन यडुतो वा सच् इध्मेन परिवृंहितः ॥५॥ बारस्तु देव्यो याः प्रोक्ता विश्वेषां तास्तु पत्नयः। अप्रायीमनुवर्तनो तथाग्राय्यग्रिमेव च ॥६॥ श्रमी ध्रुवं स्थितास्तास्तु संस्तूयनोऽग्निना सह। प्राधान्यं तासु चैवाग्ने स्तुतिष्वेव हविःषु च ॥९॥ नक्तोषासी च ये देव्याव् आग्नेय्यावेव ते समृते। श्याच्याग्रेयी हि कालस्य तस्यैवोषाः कलेव तु ॥ ৮॥ तम उद्यत्युषा नक्तानक्तीमां हिमबिन्दुभिः। अपि वाब्यक्तवर्गिति नञ्जपूर्वाञ्चेरिदं भवेत् ॥ ०॥ सा हि दोषा भवत्यादी निशीये सा तमस्वती। नासा भवत्युषाश्चिव सेषा प्रागुदयाद्रवेः ॥ १०॥ दैयाविति तु होताराव् अग्नी पार्थिवमध्यमी। दिब्यादमेहि जज्ञाते देखी तेनेह जन्मना ॥११॥

911

311

811

तिससु देवो याः प्रोक्तास् निस्थानेवेह सा तु वाक्। निविधेनोच्यते नामा ज्योतिःषु निषु वर्तिनी ॥ १२॥ ऋग्निमेवानुगेळा तु मध्यं प्राप्ता सरस्वती। अमुं स्थिताधि लोकं तु भारती भवति ह्यसौ ॥ १३॥ सैषा तु चिविधा वाग्वै दिवि च ब्योम्नि चेह च। व्यस्ता चैव समस्ता च भजत्यग्रीनिमानपि ॥१४॥ लष्टा तु यस्वयमेव पार्थिवोऽग्निरिति स्तुतिः। पार्थिवस्यास्य वर्चः स्युः कस्यापृक् चार्तवेषु च ॥१५॥ तिषितस्वक्षतेर्वा स्यात् तूर्णमञ्जत एव वा। कर्मसूत्रारणो वेति तेन नामेतदश्रुते ॥ १६॥ यः सहस्रतमो रश्मी रवेश्वन्द्रमुपाश्रितः। सोऽपि लष्टारमेवाग्निं परं चेह च यन्मधु ॥१९॥ प्रादाद्रसापि सुप्रीतः सुताय तदयर्वणः। स चाभवदृषिस्तेन ब्रह्मणा दीप्रिमत्तरः ॥ १८॥ तमृषिं निषिषेधेन्द्रो मैवं वीचः क्वचिन्मधु। न हि प्रोक्ते मधुन्यस्मिञ् जीवनां लोत्मृजाम्यहम् ॥१९॥ तमृषिं तिश्वनौ देवौ विविक्ते मध्ययाचताम्। स च ताभ्यां तदाचष्टे यदुवाच शचीपितः ॥२०॥ तमबूतां तु नासत्याव् आश्येन शिरसा भवान्। मध्वाशु याहयत्वावां मेन्द्रश्च त्वा वधीत्रतः ॥२१॥ आश्येन शिरसा तो तु दथ्यङ्काह यदिश्वनो। तदस्येन्द्रोऽहरत्स्वं तन् न्यधत्तामस्य यिद्धरः ॥२२॥ दधीचश्च शिरश्चाश्चं कृतं वजेण वजिणा। पपात सरसो मध्ये पर्वते शर्यणावति ॥२३॥ तदझस्तु समुत्याय भूतेभ्यो विविधान्वरान्।

411

ફા

911

प्रादाय युगपर्यनां तास्वेवापु निमज्जति ॥२४॥ तृष्टा रूपविकृता च योऽसौ माध्यमिक गणे। स्तुतः स च निपातेन सूक्तं तस्य न विद्यते ॥२५॥ वनस्पतिं तु यं प्राहुर् ऋयं सोऽग्निवनस्पतिः। अयं वनानां हि पॅतिः पाता पालयतीति वा ॥२६॥ अग्निर्गृत्समदेनायं वनस्पतिरितीळितः। मन्दस्वेत्यस्य सूक्तस्य षकृचस्य तृतीयया ॥२९॥ यूपवत्तरुवचेव स्तुतियास्य प्रसङ्गजा। सर्वेणाञ्जन्तिमूक्तेन तृतीये सा तु मगडले ॥२५॥ स्वाहाकृतयोऽनेकाश्च विदुषां मतयोऽभवन्। तसर्वे त्यमेवाग्निर् भवतीति विनिश्वयः ॥२९॥ अयं हि कर्ता स्वाहानां कृतिस्तासामिहेकजा। ऋयं प्रसूतिर्भूतानां सर्वेषामयमव्ययः ॥३०॥ तनूनपाद्वितीया च नराशंसवती च या। समस्येते प्रयोक्तव्ये निष्वेवोभयवत्सु तु ॥३१॥ नराशंसवती वा स्याद् हितीया च प्रजार्थिनाम्। बलकामोऽन्नकामो वा भूतिमिछेदथापि यः ॥३२॥ श्राग्नेयं सूक्तमैभियंद् वैश्वदेविमहोच्यते। तिष्ठिश्वलिङ्गं गायचं वैश्वदेवेषु शस्यते ॥३३॥ इन्द्र सोमं पिनेतीदं यह्वादशक्मार्तवम्। तिसान्सहर्तुना सप्त प्रत्यृचं स्तीति देवताः ॥३४॥ तचतुंनेति षट्स्वृक्षु चतमृष्वृतुभिः सह। पुनर्वयोर्ऋतुनेति बहुत्वैकतलक्षिताः ॥३५॥ च्छतवी देवताभिष्य निपातेनेह संस्तुताः। तथर्तुप्रैषसूक्ते च तथा गार्त्तमदेऽपि च ॥३६॥

मुख्यया तिन्द्रमेवास्तीन् महतस्तु द्वितीयया। तृतीययां तु त्रष्टारं चतुर्थ्या चाग्निमेव च ॥३७॥ पञ्चम्या तु पुनः शक्रं षष्ठ्या देवावृतावृधी। सप्तम्याद्याभिरियं च चतुर्भिर्द्रविखोद्सम् ॥३५॥ आदेशहैवतं ज्ञेयम् ऋङ्यन्ताणां न लिङ्गतः। न शक्यं लिङ्गतो ह्यासां ज्ञातुं तत्त्वेन दैवतम् ॥३९॥ एकादश्या तु नासत्यी हादश्याग्रिमिमं पुनः। पृथकपृथक्सुतीदं तु सूक्तमाह रथीतरः ॥४०॥ बहुदैवे द्विदैवे वा गुणैवी यच कर्मजैः। स्तूयते देवतेकेका विभक्तस्तुति तिह्युः ॥४१॥ वैश्वदेवानि सूक्तानि चिविधानि भवनि तु। सूर्यसंस्तवसंयुक्तं विश्वलिङ्गं पृयंक्स्तुति ॥४२॥ पृथक्सुतीति यत्मोक्तं ति द्याद्वहुदैवतम्। विश्वलिक् तु तद्यच विश्वः स्वैः कर्मजैर्गुणैः ॥४३॥ विश्वानुद्दिश्य यद्देवान् स्तौति सूर्यमनेकधा। देवानेवाभिसंस्तीति तं प्राहः सूर्यसंस्तवम् ॥४४॥ न तु भागस्य सूक्तादी सूक्तें व्वेवीषसेषु वा। न साविचे ह्यामीति न सूर्यायां कती मखे ॥४५॥ न चैवैवं प्रवादेषु मन्त्रेष्वत्येषु केषुचित्। न च यच सजोषेति पदं वा स्यात्सजूरिति ॥४६॥ यसिन्प्रसङ्गादपि तु बङ्गीनां परिकीर्तनम्। वैश्वदेवं तदपाह स्यविरो लामकायनः ॥४९॥ असंस्तुतं स्तुतं वापि प्रदिष्टं दैवतं क्वचित्। मन्त्रेस्तदृषयोऽर्चिना तां तु बुध्येत शास्त्रवित् ॥४५॥ आदी हिं मध्ये चानो च पृथक्तेषु च कर्तृभिः।

tII

कमार्यनपदिष्टानि प्रदिष्टान्यपि तु क्वचित् ॥४९॥ कर्मेव तावत्साविचां निविदि स्तीति कर्मणा। यद्वेनुः सष्टनद्वाही वोद्धा दोग्ध्याग्रुरेव वा ॥५०॥ भागे यत्स्तीति चाग्न्यादीन् मित्रादींश्वाश्वसंस्तुती। यदैभिरिति चैतस्मिन् वैश्वदेवेऽग्निमर्चति ॥ ५०॥ तदाहुरादावन्ते च प्रायशोऽन्या सुवनृचः। प्रतियोगात्प्रसङ्गाहा स्तीत्यन्यामपि देवताम् ॥५२॥ यस्यां वदत्यर्थवादान् सा ज्ञेया सूक्तभागिनी। यां तु स्तीति प्रसङ्गेन सा विज्ञेया निपातिनी ॥ ५३॥ चतुर्धा भएयते तस्मिन् सूक्ते वा सूक्तभागिनी। यस्मिन्सर्वास्तु राजवीन् ज्युषीन्वापि स्तुवनृषिः ॥ ५४॥ मेधाति चिरगस्त्यस्तु बृहदुक्यो मनुर्गयः। मुजिमा वसुकर्णम शायाती गोतमो लुशः॥५५॥ स्वस्त्याचेयः परुक्षेपः कश्चीवान् गाथिनौर्वश्रौ। नाभाकश्चेव निर्दिष्टो दुवस्युर्ममतासुतः ॥५६॥ विह्यः कश्यप चुिषर् अवसार्थ नाम यः। वामदेवो मधुछन्दाः पार्घो दक्षसुतादितिः॥५९॥ जुहूर्गृत्समद्खर्षिर् देवाः सप्तर्षयश्च ये। यमोऽग्रिस्तापसः कुत्सः कुसीदी चित एव च ॥ ५৮॥ बन्धुप्रभृतयश्चिव चलारो भातरः पृथक्। विष्णुश्च नेजमेष्य नासा संवनन्य यः ॥५०॥ एते तु सर्व एवास्य विष्वेः स्वैः कर्मजेर्गुणैः। समस्तर्य च बस्तैः पृथक्पू केषु तृष्टुवुः ॥६०॥ पार्थिवो द्विणोदोऽियः पुरस्ताद्यस्तु कीर्तितः। तमाहुरिन्द्रं दातृताद् एके तु नलवित्तयोः ॥६१॥

9011

9911

अयं हि द्रविणोदोऽग्निर् अयं दाता बलस्य हि। Bजायते च बलेनायं मध्यत्यृषिभिरध्वरे ॥६२॥ Bहवींषि द्रविणं प्राहुर् हिवषो यच जायते। Bदातार्श्वर्तिजस्तेषां द्रविगोदास्ततः स्वयम् ॥६३॥ Bम्मुषीणां पुन इत्येषां दृश्यते सहसो यहो। Bमध्यमाद्वा यतो जज्ञे तसाद्वा द्राविखोदसः ॥६४॥ ∆द्रविणोदोऽग्निरेवायं द्रविणोदास्तदोच्यते। ▲ञ्चाग्नेयेष्वेव दृश्यनो प्रवादा द्रविगोदसः ॥६५॥ रेन्द्रस्य नवकस्येह यदैन्द्रावरुणं परम्। तस्योत्तरं च सोमानं स्तूयते ब्रह्मणस्पतिः ॥६६॥ 9311 च्छिन्भः पञ्चिभराद्याभिस् तिसृभिः सदसस्पतिः। नराशंसोऽन्यया चर्चा सोमेन्द्री तु निपातितौ ॥६०॥ चतुर्थ्या सीम इन्द्रश्च पञ्चम्यां दक्षिणाधिका। प्रसङ्गादृषिणा प्रोक्ताः संबन्धा स्थानलोकयोः ॥६८॥ प्राजापत्यं तथेन्द्रः स्याद् इति तस्येह नामनी। कियते हे च षर् चान्यान्य् एषां चाद्यः प्रजापितः ॥ ६०॥ **ष्टिश्रानि यानि नामानि तानि वस्याम्यतः परम् ।** सत्पितिः कश्च कामश्च सदसस्पतिरेव च ॥७०॥ इक्रस्पतिवाचस्पतिस् ततस्तु ब्रह्मणस्पतिः। तृतीयान्ये तु सूक्तस्य प्रथमं पञ्चमं च यत्॥७१॥ 1186 चतुर्भिरितरैस्वेनं न सूक्तं नापृगन्नुते। सर्वाख्येव तु सर्वासां देवतानां प्रजापतेः ॥ ७२॥ नामानि कथयनयेते सम्यग्भिक्तिदिदृह्यवः। तदाहुर्नेतदेवं स्याद् ऋष्टानामेष हि स्मृतः ॥ १३॥ तिरेव चास्य कल्पनो क्रतवश्च हवीं वि च।

मरुद्भिर्मध्यमस्यानैर् अयमग्रिस्तु पार्थिवः ॥७४॥ नवकेनेह सूक्तेन प्रति त्यमिति संस्तुतः। मरुतां साहचयीतु सूक्तेऽस्मिनाग्निमारुते ॥७५॥ मन्यते मध्यमं चैव यास्तोऽग्निं न तु पार्थिवम्। स्यादयं पार्थिवस्त्वेव तथा रूपं हि दृश्यते ॥७६॥ हूयसे पीतये चेति वैद्युते न तदस्ति हि। अथ स्यादिभधानस्य देवतायाः पृथक् पृथक् ॥ ७०॥ ऋचोऽर्धर्चस्य पादस्य कथं ज्ञायेत दैवतम्। यथा निविदि सावित्रां स्तूयते कर्म कर्मणा ॥ ७ ६॥ दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वान् आश्रः सप्तिः पुरंधिया। यथा च शंनोमिचीया वरुणः प्राविता भुवत् ॥ १९॥ सूक्तप्रायेणिभिरग्ने परीस्थास्तव देवताः। शच्दानां डैपदादीनां डिदेवबहुदेवतम् ॥५०॥ असंस्तुतं संस्तुतवत् प्रदिष्टं देवतं क्वचित्। यच हिंदैवते मन्त्र एकवद्देवतोच्यते ॥ ५१॥ विभक्तस्तुति तिंडद्याद् बहुष्वबहुवच यत्। ञ्राशीर्वादेषु संज्ञासु कर्मसंस्थासु देवताः। बह्यो ह-बहुवत्तच डिपदे यच संस्तृते ॥ ६२॥ सुधन्वन ऋङ्गिरसस्यासन्पुचास्त्रयः पुरा। क्रुभुर्विभ्वा च वाजम्ब शिष्यास्वष्टुम्ब तेऽभवन् ॥ ६३॥ शिक्ष्यामास तांस्वष्टा ताष्ट्रं यत्कर्म किंचन । परिनिष्ठितकमी सो विश्वे देवा उपाह्रयन् ॥ ५४॥ विश्वेषां ते ततश्वकुर् वाहनान्यायुधानि तु। . Bधेनुं सबर्दुघां चकुर् अमृतं सबरुच्यते ॥ ६५॥ B बृहस्पतेरचाश्विभ्यां रचं दिव्यं निवन्धुरम्।

9411

9911

9511

9011

Bइन्द्राय च हरी देवप्रहितेनाग्निनापि यत् ॥ ६६॥ Bएकं चमसमित्युक्ते ज्येष्ठ आहेत्यथो दिवि। Bउक्का ततसुष्यमसान् यथोक्तं तेन हर्षिताः ॥ ८९॥ Bलष्टा च स्विता चैव देवदेवः प्रजापितः। Bसर्वान्देवान् समामन्त्र्य अमृतत्वं ददुश्व ते ॥ ५६॥ **Bतेषामाद्यान्ययोनीमा दृश्यते बहुवत्स्तवः।** तृतीयसवने तेषां तेस्तु भागः प्रकल्पितः ॥ ५०॥ अपिबल्तोममिन्द्रश्च तैस्तच सवने सह। तेषां स्तुतिरिदं सूक्तं त्वयमित्यष्टकं परम् ॥९०॥ इहेन्द्रामी स्तुती देवी तृतीयस्यादिरश्विनी। हिरएयपाणिं साविच्यश् चतस्रश्वापयोत्तराः ॥ ६१॥ एकाग्रेहें तु देवीनां हादश्यां देवपानयः। इन्द्राणी वरुणानी च अग्रायी च पृथक् स्तुताः ॥ ९२॥ द्यावापृषिव्यो हे च स्यात् स्योनेत्यृक् पार्थिवी समृता। देवानां वात इत्येषा सूक्तशेषस्तु वैषावः ॥ ९३॥ वायोस्तिवेन्द्रवायुभ्यां वृची बाभ्यां ततः परम्। नृचो मिचावरुणयोस् तथेन्द्राय मरुवते ॥ ९४॥ तृचो विश्वेषां देवानां पूष्ण आघृणये तृचः। B आसक्तो हि घृणिस्तस्य द्धः पूर्णो दृती रथे ॥ ९५॥ B आधृ शिस्तत्स्तुनः पूषा कीरिभी रिभ्यने ततः। Bयषा हि मधुनः पूर्णो दृतिरर्ध्येति चाश्विनौ ॥ ९६॥ B आ वर्तनिं मधुनेति दृतिरेवं च दृश्यते। अधाष्टमा अपां ज्ञेया अध्यधान्यामिदेवता ॥ ९९॥ कस्य नूनं तु काय्याद्या आग्नेयमृक् सवितुस्तृचः। भगभक्तस्य भागी वा परं यिचच वारुणम् ॥ ९ ।।

वसिष्वा हीति चाग्रेये चुगग्रेमध्यमस्य तु। जराबोधेति विज्ञेया वैश्वदेखुन्नमा नमः ॥९९॥ पराश्वतस्रो यचेति इन्द्रोलू बलयो स्तुतिः। मन्येते यास्ककात्यक्याव् इन्द्रस्येति तु भागुरिः ॥ १००॥ यिच्छलूबलस्य हे हे परे मुसलस्य तु। चमीधिषवणीयं वा सोमं वान्या प्रशंसति ॥१०१॥ ऐन्द्रं यच्चिष्टि सत्येति उत्तरं चाम्बनातृचात्। ञ्जाषिनादुत्तरः कस्त उषस्यस्तृच उत्तमः ॥१०२॥ स्तूयमानः शश्वदिति प्रीतस्तु मनसा ददी। शुनःशेपाय दिव्यं तु र्षं सर्वे हिरगमयम् ॥१०३॥ श्राग्नेयं यत्वमैन्द्रे च चिश्विदित्याश्विनं ततः। भातेऽर्थवादं कमेंतद् इन्द्रस्येति तु शंसति ॥१०४॥ पादोऽग्रये इयामीति मेवावरुण उत्तरः। नृतीयो राचिसंस्तावः सूक्तं साविचमुच्यते ॥ १०५॥ पञ्चेतानि जगौ दृष्ट्वा सूक्तान्याङ्गिरसी मुनिः। हिरएयस्तूपतां प्राप सख्यं चेन्द्रेण शाम्बतम् ॥१०६॥ श्राग्रेयं प्रेति महतां क्रीळं चीिण पराख्यतः। उन्निष्ठ ब्राह्मणस्पत्यं यं रह्मिना चयस्तृचाः ॥१०९॥ वरुणार्यमिमनाणां मध्य स्नादित्यदैवतः। पौष्णं सं पूषन्षड़ी द्वस् तृतीया न तु केवला ॥ १० ।॥ मिनेण वरुणेनान विषीर्देवैष संस्तवः। B उक्तमचर्षिणा पूर्वम् आदेशाहैवतं विना ॥ १०९॥ Bज्ञातुं न शक्यते लिङ्गात् तथापि ऋचिदुच्यते । Bश्चादित्या वसवो रुद्रास् तमग्र इति संस्तुताः ॥ १९०॥ Bतिसः सीम्योऽस आग्नेये प्रगाचेनाश्विनौ स्तृती।

2011

Bसहोषसा लिङ्गभाजा अयं सोमः मुदानवः ॥१९९॥ अर्थचों देवदेवत्य एषो इत्याश्विने परे। B आदित्यं मन्यते यास्तो हिवषेति सह स्तुतम् ॥११२॥ **१९॥** सहीषसे ततः सीर्यम् उदु त्यमिति संस्तुतः। द्युभिक्तर्येन वरुणो रोगद्यसृच उत्तमः ॥११३॥ रोगापनुत्तिराद्याभ्याम् उद्यक्तित्युत्तमे तृचे। अर्थर्चे तु विषद्भेषः ऐन्द्रः सव्यः शतर्चिषु ॥ ११४॥ स्वयमिन्द्रसमं पुचम् इद्यतोऽङ्गिरसो सुनै:। वज्येव सच्चो भूवर्षेर् योगितात्पुचतां गतः ॥ १९५॥ प्रथमे मग्डले ज्ञेया ऋषयस्तु शतर्चिनः। खुद्रसूक्तमहासूक्ता अन्ये मध्येषु मध्यमाः ॥ ११६॥ नवकं जातवेदस्यं नू चिद् यतु वया इति। विश्वानरीयं तत्पृक्तं वहिमाग्नेयमुत्तरम् ॥ ११७॥ 189 ऐन्द्राएयस्मै ततस्त्रीणि वृष्णे श्रधाय मारुतम्। आग्रेयानि तु पश्चेति नव शश्चिह्न वामिति ॥११८॥ दशािश्वनानीमानीति इन्द्रावरुणयो स्तुतिः। सीपर्येयास्तु याः काश्चिन् निपातस्तुतिषु स्तुताः ॥ ११९॥ उपप्रयनाः सूक्तानि आग्नेयान्युत्तराणि षर्। हिरएयकेशो रजसस् तृचोऽमेर्मध्यमस्य तु ॥१२०॥ इत्येति पञ्च तेन्द्राणि यामित्यस्यां निपातिताः। दथ्यरू मनुरचर्वा च मारुतानि प्र ये ततः ॥ १२१॥ चलाया नो वैश्वदेवे हे देवानां स्तुतिर्मते। श्रा नो भद्राष्ट्र देवानां भद्रं यावच्छतं पुनः ॥ १२२॥ **28 11** मधु वातास्तृचे तस्मिन् परमं मध्यपीयते। सदितिसीरिति त्यस्यां विभूतिः कियतादितेः ॥ १२३॥

तं सोम सौम्यमीषसम् एता उ त्यासृचीऽश्विनोः। ऋषिनाग्नेः ससोमस्य अग्नीषोमाविति स्तुतिः ॥१२४॥ गोतमादीशिजः कुत्सः परुद्धेपादृषेः परः। कुत्सादीर्घतमाः शत्र्वत् ते हे एवमधीयते ॥ १२५॥ 11 45 इमं कुत्त आङ्गिरसो ददर्श जातवेदस्यं जगाद षोळशर्चम्। A पूर्वी देवा इत्युची देवदेवास् चयः पादा उत्तमायास्त्रतोऽर्धम् ॥१२६॥ ≜तस्यैव वा यस्य तत्पूर्वसूक्तं मिचादिभ्यो वाच षड्भ्यः प्रकृताभ्यः । अन्योऽर्धचस्तु वा वर्षां स्तुतानां पूर्वो देवाः पादस्तु चिभि स्तुताः॥१२९॥ भरवाजे गृासमदे विसष्ठे नीधस्यगस्ये विमदे नभाके। कुली नोदका बहुदैवतेषु तथा हिदेवेषु समानधर्मिणः ॥१२८॥ हे विरूपे सूक्तमीषसायाग्रये स प्रत्नयेति द्रविशोदसेऽग्रये। वैश्वानरस्येति वैश्वानरीयम् अस्मात्पूर्वं शुचयेऽसये पुनः ॥१२०॥ Bजातवेदस्यं सूक्तसहस्रमेक ऐन्द्रात्पूर्वं कश्यपार्वं वदिना । B जातवेदसे सूक्तमाद्यं तु तेषाम् एकभूयस्वं मन्यते शाकपूर्णिः॥ १३०॥ स यो वृषेन्द्राणि पन्न वैश्वदेवानि चन्द्रमाः। भीर्येन्द्रामे य इन्द्रामी ततमित्यार्भवे परे ॥१३१॥ રહૈ॥ चितं गास्वनुगछनां कूराः सालावृकीसुताः। कूपे प्रिष्य गाः सर्वास् तत एवापजिह्रि ॥१३२॥ स तच सुषुवे सोमं मन्त्रविनमन्त्रवित्तमः। देवांश्वावाहयत्सवीस् तच्छुश्राव बृहस्पतिः ॥१३३॥ B आगळतोऽच तान्दृष्ट्वा क वसत्यस्य तस्त्रतः। Bसर्वदृक्षं च बरुगस्यार्थम्गश्चेत्युपालभत्॥ १३४॥ B कूपेष्टकाभित्रीिणतान्य् अङ्गान्येवाभवन्मम । Bदृष्ट्वा सर्वानहं स्तीमि यद्यपेको न पश्यति ॥ १३५॥ वृहस्पतिप्रचोदिता विश्वदेवगणास्त्रयः।

जग्मुस्तितस्य तं यज्ञं भागांश्व जगृहुः सह ॥ १३६॥ 1105 बृहस्पतिस्तितस्येतज् ज्ञानं विज्ञानमेव च। नृचेनान्येन सूक्तस्य जगादिषरसाविति ॥ १३०॥ द्यावापृषिष्योरीळेति आग्रेयः पाद उत्तरः। श्रामिनः सूक्तशेषः स्याद् इदं रात्र्युषसो स्नुतिः ॥ १३८॥ इमा रौद्रं परं सीर्ये चित्रं पञ्चाश्विनान्यतः। नासत्याभ्यामिति त्वन्ये अन्या दुःस्वप्ननाशिनी ॥ १३९॥ ऐन्द्रं कडिश्वदेवं च प्रीषसे पृथुरुत्तरे। च्छिषदीनं च भाष्यस्य प्रातरित्यच शंसति ॥१४०॥ कास्तीवतं कदित्थेति यदैन्द्रमुपदिश्यते। परोक्षं वैश्वदेवं तत् प्रदिष्टं स्वरसामसु ॥ १४१॥ **२**७॥ अधिगम्य गुरोविंद्यां गहन्खनिलयं किल। कश्रीवानध्वनि श्रान्तः सुष्वापारएयगोचरः ॥१४२॥ तं राजा स्वनयो नाम भावयव्यसुतो व्रजन्। क्रीडार्थं सानुगोऽपश्यत् सभायः सपुरोहितः ॥१४३॥ श्रिषेनं रूपसंपचं दृष्ट्वा देवसुतोपमम्। कन्यादाने मितं चक्रे वर्णगोचाविरोधतः ॥ १४४॥ संबोध्येनं स पप्रद्ध वर्णगोचादिकं ततः। राजवाङ्गिरसोऽस्मीति कुमारः प्रत्युवाच तम् ॥१४५॥ पुनीऽहं दीर्घतमस श्रीचथ्यस्य ऋषेर्नृप। श्चिषास्मे स ददी कन्या दशाभर सभूषिताः ॥ १४६॥ १९॥ तावतम्ब रणाञ्च्यावान् वीङ्गङ्गान्वे चतुर्युजः। वधूनां वाहनाथाय धनकुषमजाविकम् ॥ १४७॥ निष्काणां वृषभाणां च शतं शतमदात्पुनः। एतदुत्ररसूक्तेन शतमित्यादिनोदितम् ॥ १४६॥

3011

शतमश्राञ्छतं निष्कान् रथान्दश वधूमतः। चतुर्युजो गवां चैव सहस्रं षष्ट्यपाधिकम् ॥१४९॥ स्वनयाद्वावयव्याद्यः कष्ट्यीवान्प्रत्यपद्यत। प्रतिगृद्य च तुष्टाव प्रातः पिचे शशंस च॥१५०॥

▲फलप्रदर्शनं तस्य क्रियते प्रायशस्विह।

▲ िंदतीयां तु पितापश्यत् सुगुरित्यादिकामृचम् ॥ १५१॥

▲काष्ट्रीवतं<sup>\*</sup> सर्वमिति भगवानाह श्रीनकः।

**∆ एषा तु दैर्घतमसी सानुलिङ्गा क्यं भवेत् ॥१५२॥** 

A उच्यते प्रातिरित्युक्ते सूनोदानेन हर्षितः।

Aराङ्गश्चाशिषमाहाय सुगुरित्यादिना किल ॥१५३॥
कर्माणि याभिः कथितानि राङ्गां दानानि चोचावचमध्यमानि ।
नाराशंसीरित्यृचस्ताः प्रतीयाद् याभि स्तुतिद्गश्चतयीषु राङ्गाम्॥१५४॥
पञ्चामन्दान्भावयव्यस्य गीता जायापत्योः संप्रवादो हुचेन ।
संप्रवादं रोमश्येन्द्रराङ्गोर् एते ऋचौ मन्यते शाकपूणिः ॥१५५॥
इन्द्रेण जायापत्योश्चेतिहासं हुचेऽस्मिन्मन्यते शाकटायनः ।
प्रादास्तुतां रोमशां नाम नामा वृहस्पतिभावयव्याय राङ्गे ॥१५६॥
वृहस्पतिभावयव्याय राङ्गे॥ ३१॥

॥ इति वृद्देवतायां तृतीयी ध्यायः॥

ततस्त्रमर्थे हरिवान्विदित्वा ब्रियं सस्तायं स्वनयं दिदृश्युः। श्रभ्याजगामाशु श्रचीसहायः प्रीत्यार्चयत्तं विधिनेव राजा ॥१॥ अभ्याजगामाङ्किरसी च तव हृष्टा तयोः सा चरणी ववन्दे। इन्द्रः सिखलाद्य तामुवाच रोमाणि ते सिना न सिना राज्ञि॥२॥ सा बालभावादच तं जगाद उपोप मे शक परामृशेति। तां पूर्वया सानव्य नृपः प्रहृष्टी अन्ववज्ञासाय पतिं पतिवता ॥३॥ स्राप्तेये स्विप्तिमत्युत्तरे यं पञ्चेन्द्राणि प्र तदैन्दव्यृगच। युवं तमिन्द्रापर्वती सह स्तुती तिन्द्रं मेन इह यास्कः प्रधानम् ॥४॥ च्छु स्तुतः पर्वतविद्व वजी हिवल्तुती चेन्द्रमाहुः प्रधानम्। श्रा ता वायोर्नव पञ्चेन्द्रवाय्वोर् एका वायोरुत्तरं द्विप्रधानम् ॥५॥ १॥ तच पञ्च वरुणमिचदेवा दिवादिभ्यः कथिताभ्यः परे हे। हे हे पदे संस्तुते रोदसी च देवाचार्धर्चेन विभक्तमत्यत् ॥६॥ मेनावरणं सुबुमेति सूक्तं प्रप्र पौषां वैश्वदेवं तृतीयम्। स्रास्तु श्रीषड् वैश्वदेवं तृतीयं विश्वदेवं स्याबहुदेवतेषु ॥ ०॥ बहुशस्तु वैश्वदेवेषु सन्यृचः पादार्धची डेपदास्त्रेपदाश्च। षिप्रधाना अपि चैकप्रधाना बहुप्रधाना अपि वैश्वदेवाः ॥ ७॥ वैष्वदेवी मेनावरुणी वितीया तिस्रोऽिषभ्यां तत ऐन्द्री ततोऽग्रेः। मारुयेका तत प्रेन्द्राग्न्यननारा बाईस्पत्या चोत्तमा स्तीति देवान् ॥९॥ षा षीनृषिकी स्तीति दथ्यङ् ह मेऽस्याम् ज्ञात्मानं वा तेषु शंसनस्वजन्म। तस्मारस्यां विप्रवदन्ति केचिर् इन्द्राग्नी तस्यां तु नियातभाजी॥१०॥ २॥ बावुचय्यवृहस्यती ऋषिपुंची वभूवतुः। श्रासीदुवध्यभाषा तु ममता नाम भागवी ॥१९॥

तां कनीयान्बृहस्पतिर् मेथुनायीपचक्रमे। शुक्रस्योत्सर्गकाले तु गर्भस्तं प्रत्यभाषत ॥ १२॥ इहासि पूर्वसंभूतो न कार्यः शुक्रसंकरः। तन्तुकप्रतिषेधं तु न ममर्ष वृहस्पतिः ॥ १३॥ स ब्याजहार तं गर्भ तमस्ते दीर्घमस्विति। स च दीर्घतमा नाम बभूविष्रचय्यजः ॥१४॥ स जातीऽभ्यतपदेवान् अकस्मादस्थतां गतः। ददुर्देवास्तु तसेचे ततीऽनन्धो वभूव सः ॥१५॥ स वेदिषद इत्यस्तीच् चतुर्भिजातवेदसम्। समिख शाप्रियोऽनयेन्द्री तमित्यग्नेः पराणि षर् ॥१६॥ खुती तु मिचावरुणी सूक्तिमिचमिति चिभिः। मिचं मेचीं वदत्येताम् आ धेनवस शंसति॥१९॥ क्रदितिं वाषवाणियः तथा रूपं हि दृष्यते। क्रियं मेने ऽदितिं लेव कुत्से चेह च शीनकः ॥ १६॥ ऋषिरच प्रसङ्गाद्वा दर्शनाद्वानुकीर्तयेत्। विष्णोर्नु कमिति चीणि वेष्णवानि पराग्यतः ॥ १९॥ प्र वश्व तिसृभिक्षेग्भिर् इन्द्राविष्णू सह स्तुती। गृहािण वा वैष्णवानि ता वामित्यृचि काङ्कृति ॥२०॥ जीणी तु दीर्घतमसं खिचास्तत्परिचारिणः। दासा बद्घा नदीतोये दृष्टिहीनमवाद्धुः ॥२१॥ तवैक्सीतनो नाम शस्त्रेंगैनमपाहनत्। शिर्षांसावुरश्वेव स्वयमेव न्यंकृनात ॥२२॥ Bह्ता दीर्घतमास्तं तु पापेन महता वृतम्। B आत्माक्कान्यनुद्वेव तचोदीन्मोहितो भृशम् ॥२३॥ श्रक्षदेशसमीपे तु तं नद्यः समुदक्षिपन् ।

311

Bस्रङ्गराजगृहे युक्ताम् उशिजं पुचकाम्यया ॥२४॥ Bराज्ञा च प्रहितां दासीं भक्तां मला महातपाः। जनयामास चोत्याय कसीवत्रमुखानृषीन् ॥२५॥ तुष्टाव चैव सूक्ताभ्याम् अवोधीत्यश्विनावृषिः। प्रेति द्यावापृषिष्यौ तु पराभ्यामेतदुत्तरम् ॥२६॥ किमार्भवं परे मा नो मेध्यस्यात्रस्य संस्तवः। ईमीन्तास इति त्रस्यां नीयमानं प्रशंसति ॥२९॥ स्वयूष्यास्तस्य चैवाच बहवः संस्तुता हयाः। नियुक्तायानियुक्ताय प्रसङ्गादनुकीर्तिताः ॥२८॥ संज्ञप्तवदसंज्ञप्तं भविषं चाह भूतवत्। तस्य मांसस्य सूनस्य चह्न्णां हविषस्तथा ॥२९॥ वासोऽधिवाससीश्वाच यिबशस्यं च कीर्तितम्। गानस्य शूलस्यूणानां स्वधितेश्व प्रकीर्तनम् ॥३०॥ छागस्य कीर्तनं चाच इन्द्रापूष्णोः सह स्नुतिः। सूक्तं यदस्यवामीयं वैश्वदेवं तदुच्यते ॥३१॥ प्रवादा विविधास्तव देवानां चाव कीर्तनम्। Bसूक्तेऽस्यर्चि परोक्षोक्ता वस्थामि भाँतरस्वयः ॥३२॥ ऋग्निस्तु वामः पलितो वायुर्भाता तु मध्यमः। घृतपृष्ठसृतीयोऽच सप्त वै रश्मय स्तुताः ॥३३॥ परास्तु कथयन्यग्निं यथा वर्षति पाति च। अहोराचान्दिनान्मासान् ऋतूंश्व परिवर्तिनः ॥३४॥ पच्छा च निधा चैव षोढा द्वादश्येव च। संवत्सरं चक्रवच पराभिः कीर्तयत्यृषिः ॥३५॥ क्षेनज्ञानं च धेनुं च गौरीं वाचं सरस्वतीम्। धर्म पूर्वयुगीयं च साध्यान्देवगणांस्तवा ॥३६॥

411

ધા

विविधानि च कर्माणि ऋग्निवायुविवस्वताम्। विभूतिमग्रेवीयोग जगित स्थासुँ जङ्गमे ॥३९॥ हरणं रिमिभवारो विसर्ग पुनरेव च। कमीनुकीर्तनं चाच पर्जन्याग्रिविवस्वताम् ॥३६॥ मातापुनी तु वाक्प्राणी माता वागितरः सुतः। सरस्वनामिति प्राणी वाचं प्राहुः सरस्वतीम् ॥३९॥ शरीरिमन्द्रियेर्युक्तं स्नेचिमत्यभिधीयते । वेद तत्माण एवेकस् तस्मान्धेचज्ञ उच्यते ॥४०॥ B मेघे शकसस्य धूमः सलिलं वास एव वा। B सीम उद्या भवन्यस्य पावकाश्व चयोऽधिपाः ॥४१॥ Bगौरीरनां वैश्वदेवम् उपरि स्थात्पृथक्सुतिः। B इन्द्रं मिचमिमे सीयीं सीरी वान्या सरस्वते ॥४२॥ ∆सूक्तमल्पस्तवं लेतज् ज्ञानमेव प्रशंसति। **∧ प्रवादबहुलताञ्च ततः सलिलमुच्चते ॥४३॥** मारुतेन्द्रस्तु संवादः क्येति परमः स्मृतः। मस्तामयुजस्विन्ह्यो युग्माः सर्वाः सहान्यया ॥४४॥ एकादशी प्रथमा च मारुतस्तृच उत्तरः। B तृचस्यैव तु तचोक्तं कर्तृतमितरस्य तु ॥ ४५॥ Bइतिहासः पुरावृत्त ऋषिभिः परिकीर्त्यते । समागद्यन्मरुक्किस्तु चरन्योन्ति शतकतुः ॥४६॥ दृष्ट्वा तुष्टाव तानिन्द्रस् ते चेन्द्रमृषयोऽ ब्रुवन् । तेषामगस्यः संवादं तपसा वेद तस्वतः ॥४९॥ स तानभिजगामाशु निरुपैन्द्रं हविस्तदा। मरुतश्वाभितृष्टाव सूक्तेस्तविवति च विभिः ॥४८॥ महिषदिति चैवेन्द्रं सहस्रमिति चैतया।

tn.

e II

निरुप्तं तडविश्वेन्द्रं मरुद्धी दातुमिछति ॥४९॥ विज्ञायावेष्ट्य तज्जावम् इन्द्रो नेति तमत्रवीत्। न श्वो नाद्यतनं ह्यस्ति वेद कस्तद्यदङ्गतम् ॥५०॥ कस्यचित्र्वर्थसंचारे चित्रमेव विनश्यति। किं न इत्यव्रवीदिन्द्रम् अगस्यो आतरस्तव ॥५१॥ मरुद्धिः संप्रकल्पस्व वधीर्मा नः शतकतो। नि नो भातरिति तस्याम् इन्द्रो मान्यमुपालभत् ॥ ५२॥ अगस्यस्वरमित्यस्यां खुन्धमिन्द्रं प्रशामयत्। प्रादात्संवननं कृता तेभ्य एव च तद्धविः ॥ ५३ ॥ 901 सुते चकार सोमेऽच तानिन्द्रः सोमपीचिनः। तसाडिद्यानिपातेन ऐन्द्रेषु मरुत स्तुतान् ॥५४॥ प्रीतात्मा पुनरेवर्षिस् तांस्तुष्टाव पृथकपृथक्। मरुतः प्रति सूक्ताभ्याम् इन्द्रं षड्भिः परैस्तु सः ॥ ५५॥ B स्तुतश्वतमृभिश्वेन्द्र स्तुतास इति तैः सह। Bमरुद्धिः सह यचेन्द्रो मरुलांस्तच सोऽभवत् ॥५६॥ च्हतौ स्नातामृषिभाया लोपसुद्रां यशस्वनीम्। उपजल्पितुमारेभे रहःसंयोगकाम्यया ॥५९॥ 9911 हाभ्यां सा तत्रवीदृग्भ्यां पूर्वीरिति चिकीर्षितम्। रिरंसुस्तामयागस्य उत्तराभ्यामतोषयत् ॥ ५८॥ विदिता तपसा सर्वे तयोभीवं रिरंसतोः। श्रुतिनः कृतवानस्मि ब्रह्मचार्युत्रमे जगौ ॥५९॥ प्रशस्य तं परिष्वज्य गुरू मूर्भ्भवजें प्रतुः। सिनेनमाहतुष्यीभाव् अनागा असि पुत्रव ॥६०॥ युवी रजांसीति ततः सूक्तैः पञ्चभिरिश्वनी। अगस्य एव तुष्टाव कातरेति परेण तु ॥६१॥

द्यावापृथिष्यो सूक्तेन आ नो विश्वान्दिवीकसः। पितृमनं समिद्याप्यो अग्निमग्ने नयेति च ॥६२॥ वृहस्पतेरनवीणं कङ्कतोपनिषत्परम्। अपां तृणानां सूर्यस्य केचिदेतां स्तुतिं विदुः॥६३॥ दद्शे तदगस्यो वा विषम्नं विषशङ्कया। अदृशास्यो नष्टरूपः सूक्तस्यान्योऽच तु वृचः॥६४॥

9211

RV. ii. ऋस्तीद्गृत्समदोऽग्निं त्वं जातवेदस्यमाप्रियः । यज्ञेनाम समिद्वीऽग्रिर् ऋतोऽग्रिं सप्तभिर्ह्वे ॥६५॥ संयुज्य तपसात्मानम् ऐन्द्रं विभन्महह्युः। अदृश्यत सुहूर्तन दिवि च बोम्ति चेह च ॥६६॥ तमिन्द्रिमिति मला तु दैत्यी भीमपराक्रमी। धुनिश्व चुमुरिश्वोभी सायुधावभिषेततुः ॥६०॥ बिदिला स तयोभीवम् जुिषः पापं चिकीर्षतीः। यो जात इति सूक्तेन कमाय्येन्द्राय्यकीर्तयत् ॥ ६८॥ उक्तेषु कर्मस्वेन्द्रेषु भीस्तावाशु विवेश ह। इदमन्तरमित्युक्का ताविन्द्रस्तु निवहेयत् ॥६९॥ निहत्य तौ गृत्समदम् चुषि शक्रोऽभ्यभाषत । यचेष्टं मां सर्वे पश्य प्रियतं द्यागतोऽसि मे ॥ ७०॥ वरं गृहाण मत्रस्वम् अक्षयं चास्तु ते तपः। प्रहस्तं प्रत्युवाचिष्र् अस्माकं वदतां वर ॥ ७१॥ तनूनामसु चारिष्टिर् वाक् चास्तु हृदयंगमा। सुवीरा रियमनाश्व वयं लामिन्द्र धीमहे ॥७२॥ इन्द्र तां च विजानीमो वयं जन्मनि जन्मनि। लक्षत्र मे भावी मापगास्वं रयीतरः ॥ १३॥

Bनिरुक्तं तदिदं वार्यम् इन्द्र श्रेष्ठान्य्वान्यया। B वने वरमिदं सर्वे तदाकार्य श्वीपतिः ॥ 9४॥ 186 तथेत्युक्का तुराषाट् तु पाणी जयाह दिक्षणे। चुषिषास्य सिवतेन पाणिना पाणिमस्पृशत्॥ ७५॥ सहिती जग्मतुष्ठीवं महेन्द्रसदनं प्रति। तचैनमाईयत्प्रीत्या स्वयमेव पुरंदरः ॥ ७६॥ कर्मणा विधिद्षेन तमृषि चाभ्यपूजयत्। सिखलाच पुनक्षेनम् उवाच हरिवाहनः ॥ ७०॥ गृणन्मादयसे यस्मात् तमस्मानृषिसत्तम । तस्मानृत्समदो नाम शौनहोचो भविष्यसि ॥ १८॥ ततो बादशभिः सूक्तेस् तुष्टावेन्द्रं श्रुधीत्यृषिः। ददर्भ संस्तुवनेव तच स ब्रह्मणस्पतिम् ॥ ७०॥ 9411 बृहस्पतिं तु तुष्टाव दृष्टलिङ्गाभिरेव च। स तमप्रभितृष्टाव चतुर्भिरित उत्तरैः ॥ ५०॥ गणानां विश्वमित्यस्यां सहेन्द्राब्रह्मणस्यती। बृहस्पतिं प्रसङ्गाद्या ब्रह्मणस्पतिमेव च ॥ ५१॥ ∧तृष्टाव कर्मग्रैकेन प्रभावस्थान्तरं हयोः। मिचावरुणदक्षांशतुविजातभगार्यम्णाम् ॥ ५२॥ ञ्चादित्यानामिमाः सूक्तम् इदं वारुणमुच्यते। वारुणी यो म इत्याद्या दुःस्वप्राद्यप्रणाशिनी ॥ ५३॥ धृतवता वैश्वदेवम् चृतमेन्द्रं परं तु यत्। प्र हि कतुमिति तस्याम् इन्द्रासीमी सह स्तुती ॥ ५४॥ सरस्वति तमित्यसिन् अर्धर्चे मध्यमा तु वाक्। वृहस्यतिस्तुतियों नस् तं व ऋङ् मस्तां स्तुतिः ॥ ५५॥ १६॥ अस्माकं वैश्वदेवं स्याद् आदावस्येति चास्य ऋक्।

व्यावापृथिव्योक्त्वाष्ट्र्यो वा ऋषवैन्द्री परे ततः ॥५६॥ षे हे राकासिनीवाल्योः षड् गुङ्गाद्यास्त्रपान्यया। Bतत्पूर्वे हे ऋची कुद्धाः कुहूमहर्मिति स्मृते ॥ ८९॥ Bतदुत्तरे हेऽनुमतेर् ऋनु नोऽन्विदिति स्मृते। Bधातुष्वतस्रस्तचादी धाता ददातु नो रियम् ॥ ५५॥ रौद्रं मारुतं तु परम् आ ते धारावरा इति। वामतस्तु मृगं दृष्ट्वा विभ्यदेत्य सुषिः स्वयम् ॥५९॥ क्तुहि श्रुतमिति वस्यां तमेवास्तीत्प्रसादयन्। श्चयां नपादुपेत्यच स्तुतः सूक्ते ततः परे ॥ ९०॥ 11 QP तुभ्यमित्यार्तवे सूक्ते साविचादािश्वनं परम्। सोमः पूषादितिश्चेव सोमापीष्णेऽन्यया स्तुताः ॥९१॥ वायव्ये चैन्द्रवायवी पञ्चाष प्राउगास्तृचाः। प्रेत्यृक्स्तीति हविधाने अग्निस्तव निपातभाक्। द्यावापृथिष्यौ द्यावेति हविधाने ततः परे ॥ ९२॥ स्तुतिं तु पुनरेवेछच् इन्द्रो भूवा कपिञ्जलः। चृषेर्जिगमिषोराशां ववाशस्याय दक्षिणाम् ॥ ९३॥ स तमार्वेण संप्रेष्ट्य चस्रुषा पश्चिरूपिणम्। पराभ्यामभितृष्टाव सूक्ताभ्यां तु कनिकदत्॥ ९४॥

RV. iii. प्रशस्य गां यस्तपसाभ्यगछर् बसिं वितामेकशतं च पुचान् । स गाथिपुचस्तु जगाद सूक्तं सोमस्य मेत्याग्रेयं यत्परे च ॥९५॥ विश्वानरीये सिमासिमदाप्यो हे आग्रेये उत्तरे तच सूक्ते । द्यावापृथिव्या उषसी निपाता आपोऽष देवाः पितरश्व मिचः ॥९६॥ आग्रेयेषु दृश्यन्ते स्तुतास्तु विश्वानरो वरुणी जातवेदाः । स्तूयेतेको यच यचास्तुतिवा निपात्यपांश्वोपमार्थास विद्यात् ॥९९॥ राजर्षयो गृत्समदा वसिष्ठा भरद्वाजाः कुश्चिका गोतमाश्व। विश्वेऽश्विनावङ्गिरसोऽचयोऽदितिर् भोजाः कखा भृगवो रोदसी दिशः ॥ ९৮॥

साविचसौम्याम्बनमारतेषु ऐन्द्राग्नेये रीदसीयीषसेषु। श्रादावन्ते सूक्तमध्ये स्तुतास्तु न व्याघ्वन्ति देवताः सूक्तभाजः ॥९९॥ १९॥ अप्रेः सप्तदशोऽध्याय जर्ध्व ज षु ग जतये। एते कारव्यावृची योष्याव् ऋझिना त्वेति पञ्च च ॥१००॥ शेषा बहुभ्यो यूपेभ्यो विश्वदेवी लृगष्टमी। अस्यान्या वश्वनी योक्ता षष्टमेन्द्राग्रमुच्यते ॥१०१॥ अग्रिमुषसं वैश्वदेवी दिधकामिति चैतया। आग्रेन्द्री तय इन्द्रश्वर्क् परो वैश्वानरस्तृचः ॥१०२॥ प्र यन्तु मारुतश्चान्या शतधारं गुरुस्तवः। प्र वो वाजा ऋतून्स्तीति ऋतिज स्तीति अन्यत ॥१०३॥ पुरीषास इति तस्यां धिष्ययानग्रीन्प्रशंसति। ज्ञेयाश्वेव तु होतारस् ते दैव्याश्वेव तच तु ॥१०४॥ 2011 चयोविंशतिरेन्द्राणि इछनीति पराएयतः। सूक्ते प्रेति तु नद्यश्व विश्वामित्रः समूदिरे ॥ १०५॥ पुरोहितः सन्निज्यार्थं सुदासा सह यन्नृषिः। विपार्कुतुद्धीः संभेदं शमित्येते उवाच ह ॥ १०६॥ प्रवादास्तच दृश्यनो हिवहहुवदेकवत्। अक्रेयर्धर्चे पच्छो वा नदीष्वयेकविन्न ते ॥ १०९॥ ञाद्ये दृचे द्विवत्सार्थे विश्वामिनवचः श्रुतेः। एताभिर्ऋग्भिवा नद्य ऋषिं बहुबदूचिरे ॥१०४॥

षष्ट्राष्ट्रम्या चतुर्थ्या च दशस्या चेतरा ऋषेः।

सप्तम्यामृचि षष्ट्यां च यौ देवी परिकीर्तिती ॥ १००॥

निपातिनौ तु तौ ज्ञेयौ ऐन्द्रापार्वत्यृगुज्ञमे। करोति पुचिकां नाम यथा दुहितरं तथा ॥ ११०॥ तस्यां सिञ्चति रेतो वा तन्छासदिति कीर्तितम्। रिक्षस्य दुहितुदीनं नेत्यृचि प्रतिषिध्यते ॥१११॥ तस्याश्वाह यवीयांसं भातरं ज्येष्ठवत्सुतम्। मुदासश्व महायज्ञे शक्तिना गाथिसूनवे ॥११२॥ निगृहीतं बलाचेतः सोऽवसीदिवचेतनः। तस्त्रे ब्राह्मीं तु सीरीं वा नामा वाचं संसर्परीम् ॥१९३॥ सूर्यश्चयादिहाहृत्य ददुस्ते जमदमयः। कुशिकानां ततः सा वाग् अमितं तामपाहनत् ॥११४॥ उपेति चास्यां कुशिकान् विश्वामिनीऽनुँबोधयत्। लञ्चा वाचं च हृष्टात्मा तानृषीनप्रत्यपूजयत् ॥ १९५॥ ससपरीरिति द्वाभ्याम् च्युग्भ्यां वाचं स्तुवन्स्वयम्। स्थिरावित्यनसोऽङ्गान्यनडुहश्च गृहान्त्रजन् ॥११६॥ ततश्च स्वशरीरेण गृहानगडन्परीददे। पराश्वतस्रो यास्वन विसष्ठद्वेषिग्यः स्मृताः ॥१९९॥ विश्वामिचेण ताः प्रोक्ता अभिशापा इति स्मृताः। विषद्वेषास्तु ताः प्रोक्ता विद्याश्चेवाभिचारिकाः ॥११**८॥** २३॥ विसिष्टास्ता न पृखिन्त तदाचार्यकसंमतम्। कीर्तनाळ्वणाडापि महादोषष्ट जायते ॥११९॥ शतधा भिद्यते मूधी कीर्तितेन श्रुतेन वा। तेषां बालाः प्रमीयन्ते तस्मात्तास्तु न कीर्तयेत् ॥ १२०॥ विश्वांश्व देवांस्तुष्टाव चतुर्भिरिममित्यृषिः। B अस्तीविद्यात्मना सर्वान् मन्यमानः परं पदम् ॥१२१॥ B देवानामसुर्वं तद् एकं महदितीरयन्।

**48 II** 

अधिनी मित्र सुभवो धेनुर्मित्र इहेह वः ॥१२२॥

Aवैश्वदेवीति विज्ञेया मैत्री मित्राय पत्र तु ।

ऐन्द्रार्भवस्तृत्रस्वत्र आभेवे सूक्त उत्तमः ॥१२३॥

Bपूर्वे हृत्रे निपातीन्द्र उषो वाजेन पत्रमात् ।

श्रीषसादुत्ररास्वन्ये षट् पृथग्देवतास्तृत्राः ।

ऐन्द्रावरुणः प्रथमो बाईस्पत्यस्तथापरः ॥१२४॥

पौष्णसावित्रसौम्याश्व मैत्रावरुण उत्तमः ।

तृष्टाव जमद्गिश्व तेन देवावृतावृधौ ॥१२५॥

2411

RV. iv. देवर्षिपितृपूजार्थे पपाचान्त्राणि यच्छुनः । यस्य वै श्येनरूपेण स्नाहरद्वनहा मधु ॥ १२६॥ सोऽग्निं तु पञ्चदशभिर् इन्द्रं षीडशभिः परैः। च्छिषस्वामिति तुष्टाव सूक्तेरेति तु गौतमः ॥१२०॥ स भातरमिति लासु तिसृष्विमिनिपातभाक्। वरुणेनाभिसंस्तौति आहुरन्ये निपातिनम् ॥१२५॥ लिङ्गोक्तदैवते सूक्ते एक प्रत्यग्निरेव तु। ऋषिबाँधदिति द्वाभ्यां स्तीति सीमकमेव तु ॥ १२९॥ तस्यैव चायुषोऽषाय पराभ्यामिश्वनौ स्तुतौ। अससा न जनिष्येऽहं बुवार्णं गर्भमेव तु ॥१३०॥ अन्वशाददितिः पुचम् इन्द्रमात्महितैषिणी। स जातमाची युडाय ऋषिमेवाजुहाव तु ॥ १३१॥ यीधयन्वामदेवस्तं कृत्वात्मिन बलं तथा। दिनानि दश राचीश्व विजिग्ये चैनमोजसा ॥१३२॥ स तं क इममित्यस्यां विकीणवृषिसंसदि। स्वयं तेनाभितृष्टाव निकरिन्द्रेति गीतमः ॥ १३३॥

ર&ા

किमादुतासीति चास्यां मन्युमधे परागुदत्। अषास्य रूपवीयाणि धैर्यकार्याणि तान्यृषिः ॥ १३४॥ 1105. विविधानि च कर्माणि शशंसादितये तथा। श्रहमित्यात्मसंस्नावस् तृचे स्नुतिरिवास्य हि ॥१३५॥ प्र सु व विभ्यो नवभिर् ज्युग्भिः श्येनस्य संस्तवः। पराभिक्त्वेति पञ्चर्चे सोमेनेन्द्र स्तुतः सह ॥१३६॥ सोमप्रधानामेतां तु क्रीष्टुकिर्मन्यते स्तुतिम्। दिविश्वदिति चैतेन तृचेनेन्द्रेण संस्तुताम् ॥१३०॥ उषसं मध्यमां मेने आचार्यः शाकटायनः। वाममृचि स्तुतास्राच भगः पूषेति चार्यमा ॥१३८॥ B कब्ळतीति पूषोक्तोऽदन्तकः स इति श्रुतेः। B अस्माकमुत्तमं सूर्यं स्तीतीत्याहाश्वलायनः ॥ १३९॥ २५॥ इन्द्रस्य हरयो सम्बा अग्नेरम्बास्तु रोहितः। सूर्यस्य हरितश्चेव वायोर्नियुत एव च ॥१४०॥ रासभः सहितोऽश्विभ्याम् स्रजाः पूषाश्व वाजिनः। पृषत्योऽम्बास्तु मरुतां गावोऽरुख्यस्तथोषसाम् ॥१४१॥ सवितुवीजिनः श्यावा विश्वरूपा बृहस्पतेः। सहैते देवताभिस्तु स्तूयनोऽप्यस्पशोऽन्यषा ॥१४२॥ आयुधं वाहनं चापि स्तुती यस्येह दृश्यते। तमेव तु स्तुतं विद्यात् तस्यात्मा बहुधा हि सः ॥ १४३॥ कनीनका सूक्तशेषी हर्यो स्तुतिरिहोंच्यते। चलायंतम्ब विज्ञेयान्य् अप्रगृह्याणि विद्रधे ॥ १४४॥ अप्रगृद्याणि विद्धे ॥ २९॥ ॥ इति वृष्टद्देवतायां चतुर्थोऽध्यायः ॥

प्रेति पचार्भवं चीणि दाधिकाणि पराण्यतः। चरुग्द्यावापृथियौ स्तौति दाधिकाणां मुखे तु या ॥१॥ परोक्षेरमुतो वाग्भिर् नामभिश्व स्नुतास्त्रयः। अपिनीयुष्य सूर्यश्व हंसः गुचिषदित्यृचि ॥२॥ Bनियुक्ता सूर्यदेवत्या हंस इत्येतरेयके। हे नैन्द्रावरुणे सूक्ते ततस्त्रीएयाश्विनानि कः ॥३॥ अयं वायो विहीत्येषु वायव्याः सप्त कीर्तिताः। नव चैवैन्द्रवायया इन्द्रस्तिसः शतेन षद् ॥४॥ इदं कथितदेवत्यं यस्तस्त्रमोत्तमो हृचः। स्तुतिरिन्द्राबृहस्पत्योर् अष्टावेता चरुचः स्मृताः ॥ ॥॥ सूक्तं तु तबाईस्यत्यम् इदिमत्यीषसे परे। पुरोधातुः कर्मशंसा स इट्राजोच्यते तृचे ॥६॥ 911 तत्साविचे हे तु को वैश्वदेवं मही द्यावापृथिवीयं परं तु यत्। श्रेचस्येति तिस्रस्तु श्रेचपत्याः शुनं वाहाः शुनदेवी तृगुसरा ॥ ९॥ वायुः श्रुनः सूर्ये एवाच सीरः श्रुनासीरी वायुसूर्यी वदिना। शुनासीरं यास्त इन्द्रं तु मेने सूर्येन्द्री ती मन्यते शाकपूरिशः॥ ।।। शुनासीरी पञ्चम्यां तु स्तुती ती हे तु सीताये षष्टी सप्तमी च। युनं नः फालाः कृषिं स्तीति पादः शुनं कीनाशाः कृषिजीवान्मनुष्यान् ॥९॥ स्तुतः पादेऽच पर्जन्यस्तृतीये अन्यं नृषिधनकामी जगाद। कृषिं वा स्तीति सर्वे हिं सूक्तं समुद्रादित्यग्नेमध्यमस्य ॥ १०॥ आदित्यं वा बाह्यणोक्तं प्रदिष्टम् आग्नेयं वाषाज्यसूक्तं हि दृष्टम्। श्रपां स्तुतिं वा यदि वा घृतस्तुतिं गव्यमेके सौर्यमेतद्वदिना॥१९॥ २॥

BV. v. स्वभानुदृष्टं सूर्यस्य ऋपहत्य तमोऽचयः । सप्तविंशतिभिः सूक्षेर् ऋवोधीत्यिमस्तुवन् ॥१२॥ चैवृष्णस्त्रसदस्युखं अश्वमेध चरुणंचयः। स्तूयमानाः परीख्याः स्युर् अचिष्वेते क्वचित्कचित् ॥ १३॥ ऐस्वाकुरूयरुणी राजा चैवृष्णी रथमास्थितः। संजयाहाष्ट्ररमींथ वृशो जानः पुरोहितः ॥१४॥ स बाह्मणकुसारस्य रची गड्डिन्डरोऽडिनत्। एनस्वीत्यव्रवीचिव स राजेनं पुरोहितम् ॥ १५॥ स्रोऽषवीङ्गिस्तान्मन्तान् दृष्ट्वा संजीय तं शिशुम्। कोधात्तंत्वज्य राजानम् सन्यदेशं समाधितः ॥ १६॥ हरोऽषयेर्ननाशास्य तस्यापक्रमणादृषेः। अग्री प्रास्तानि हव्यानि न स्वपच्यने कानिचित् ॥ १९॥ ततः प्रव्यवितो राजा सोऽभिगम्य प्रसाद्य तम्। श्रानीला स वृशं जानं पुनरेव पुरोद्धे ॥१५॥ स प्रसद्धी वृशोऽव्येख्द् धरमग्रेनृपक्षये। अविन्दत पिशाची तां जायां तस्य च भूपतेः ॥१९॥ निषसः स तया सार्थम् श्रासन्द्यां कशिपाविप । तामुपामन्त्रयां चक्रे कमेतं तमिति तृचा ॥२०॥ हरः कुमाररूपेण बुवंस्तामभ्यभाषत । विज्योतिषेति चोक्तायां सहसाग्निहदञ्बलत् ॥२१॥ Bसहस्रानः समायानां प्रकाशं च प्रकाशयन् । पिशाचीमदहत्तां स यत्र चीपविवेश सा ॥ २२॥ एव एव परामृष्टी भास्तविवासणे मृचः। B निदानसंज्ञके यन्ये छन्दोगानामिति स्रुतिः ॥२३॥

भवेदेव परामर्थः सुक्तस्यास्य व्यमेश्चया ।

भविना बाँद्या मन्त्रा हि विधिदृष्टेन चोदिताः ॥२४॥ दृश्यने बाद्यणे मन्त्रा एकदेशे प्रदर्शिताः। जामदग्न्यस्तर्थेवाप्य स्तोकीयाश्चेतरेयके ॥२५॥ ञ्जाप्रियः सुसमिडाय पञ्चमं सूक्तमच तु । एदमृग्वैश्वदेवी वा ऋत्या चैन्द्राग्युपोत्तमे ॥२६॥ ऐन्द्राणि बादश चीति उशना तव संस्तुतः। उशनेति तु पादेन सं ह यद्वामनेन च ॥२७॥ इन्द्राकुत्सेति चैतस्यां कुत्सेनेन्द्र स्तुतः सह। यह्वा सूर्येति चाचीणां पञ्चर्चे कर्म कीर्येते ॥२५॥ B अनस्वनोति सूक्तेऽस्मिव् आग्नेयेऽचिक्कंषिः स्वयम्। B दानतृष्टः शशंसीतान् राजवीनिति केचन ॥ २९॥ B आशीरध्येषणाचिभ्यो ऋियं प्रति च दृश्यते। B अयुतं च गवां चीणि शतान्यथ च विंशतिम् ॥३०॥ B सौवर्षे शक्टं गोभ्यां चरुणोऽदानृपोऽचये। B अश्वमेधः शतं चोह्णां चसदस्युर्धनं बहु ॥३१॥ Bराज्ञः प्रति च तत्सूक्तं बभाष इति केचन । B ज्ञात्मा हि नात्मने दद्याद् अयहीनृपतेर्ज्युषिः ॥३२॥ B अचेः सुतमृषिं वभुम् आर्तिज्याय ऋणंचयः। Bसहस्रदक्षिणे सोमे वने तं सीऽप्ययाजयत् ॥३३॥ Bददी चैं रीशमी राजा सहस्राणि शतानि च। Bतसी चतारि चतारि महावीरं च काज्वनम् ॥३४॥ Bप्रवर्गेषु महावीराः सौवर्णास्तस्य चाभवन् । B प्रतिगृद्ध चुषिर्गेछन् मध्यमेनाग्निना पणि ॥३५॥ Bपृष्ट इन्द्रेण चाचख्यी भद्रं चतस्मिश्च तत्। को नु वां वैश्वदेवानि एकादश पराख्यतः ॥३६॥

un

동॥

मारुतानि दश प्रेति इळाभीत्यृचि तु स्तुता। B उदित्यृचि तृतीयायां सविता शौनकोऽबवीत् ॥३९॥ उपेति बाईस्पत्यसुँ तृची मारुत्यृगुत्तरा। तसु हुहीति रौद्री तु प्र सुहुतिरिति तृचि ॥३४॥ B शौनकादिभिराचार्येर् देवता बहुधेरिता। इक्रस्पतिं शाकपूर्शिः पर्जन्यामी तु गालवः ॥३९॥ यास्त्रस्तु पूषणं मेने स्तुतमिन्द्रं तु शीनकः। वैश्वानरं भागुरिस्तु मारुत्येष समाश्विनी ॥४०॥ वायव्याध्वयंवः सीमी दशेत्येन्द्री परा तु या। B अग्निं घर्म पराञ्जनित अश्विनी स्तीत्यृगछ च ॥४१॥ tII B प्रेति वायुं पूषणं च अर्धर्चे ऽग्निरिहो चाते। B प्रथमेऽथ हितीये च स्तुता एति दिवीकसः ॥४२॥ आ वाचं मध्यमां स्तीति ततोऽन्या तु बृहस्पतिम्। B ज्यायांसमिति चादित्यं प्र वो वायुरिहोच्यते ॥४३॥ B तं प्रत्नचेति सौमी वा दैचीन्द्री वा प्रजापतेः। B परोक्षविश्वदेवं तद् आह कीषीतिकः स्वयम् ॥४४॥ Bतेषु तृतीयमित्युक्तं देवान्हुव इदं परम्। देवानां पत्नीरिति तु देवपत्यो हुचे स्तुताः ॥४५॥ अयं चतुर्णामिति चेन्द्रवायू चिभि स्तुती वायवा याहि वायुम्। रणं लृचा रोदसी स्तूयते ऽच यस्या स्तुता महतो हद्रपत्याः ॥ ४६॥ श्रा स्ट्रास इति त्वस्यां स्ट्राणां संस्तुतो गणः। महतां तु गणस्येतन् नाम हद्रा इति स्मृताः ॥४९॥ असाविपारयं चौभाव् अप्री पार्थिवमध्यमी। अमे महिद्गित्यस्यां महिद्गः सह संस्तृती ॥४५॥ Bमध्यमा वाक् स्त्रियः सर्वाः पुमान् सर्विश्वं मध्यमः।

Bगणाच सर्वे मरुतो गुणभेदात्पृचक् पृचक् ॥४९॥ 901 राजिषरभवद्दार्थो रचवीतिरिति श्रुतः। सं यह्यमाणी राजाचिम् ऋभिगम्य प्रसाद्य च ॥५०॥ श्रात्मानं कार्यमर्थे च ख्यापयन्त्राञ्चलि स्थितः। अवृषीतर्षिमाचेयम् आर्तिज्यायार्चनानसम् ॥ ५१॥ स सपुनोऽभ्यगद्यतं राजानं यज्ञसिष्ठये। श्यावाश्वश्वाचिपुचस्य पुचः खल्वर्चनानसः ॥५२॥ साङ्गोपाङ्गान्सर्ववेदान् यः पिचाध्यापितो सुदा। स्रर्चनानाः सपुनोऽष गता नृपमयाजयत्॥५३॥ यज्ञे च विततेऽपश्यद् राजपुत्रीं यशस्विनीम्। खुषा मे राजपुची स्याद् इति तस्य मनोऽभवत् ॥ ५४॥ श्यावाश्वस्य च तस्यां वै सक्तमासीत्रदा मनः। संयुज्यस्व मया राजच् इति याज्यं च सोऽत्रवीत्॥ ५५॥ १५॥ B श्यवाषाय सुतां दित्सुर् महिषीं स्वां नृपोऽ व्यवीत्। B किं ते मतमहं क्यां श्यावाश्वाय ददामि हि ॥ ५६॥ B अचिपुचीऽदुर्वलो हि जामाता नावयोरिति। B राजानमत्रवीत्सापि नृपर्षिकुलजा ह्यहम् ॥ ५९॥ Bनानृषिनीं तु जामाता नेष मन्त्रान् हि दृष्टवान्। B चरुषये दीयतां कन्या वेदस्याची भवेत्रया। B च्हर्षिमेन्बद्धं वेदिपतरं मन्यते यतः ॥ ५৮॥ प्रत्याच हे सं तं राजा सह संमन्त्र्य भावया। अनुषिनेव जामाता किश्ववितुमहिति ॥ ५०॥ प्रत्याख्यात ऋषिस्तेन वृत्ते यद्गे न्यवर्तत । रयावाश्वस्य तु कन्याया मनी नेव न्यवर्तत ॥६०॥ ततस्त्री तु निवर्तेतांम् उभावेवाभिजग्मतुः।

B शशीयसीं तरनां च पुरुमीद्धं च पार्थिवम् ॥६१॥ तरन्तपुरुमीळ्ही तु राजानी वैददच्यृषी। ताभ्यां ती चक्रतुः पूजाम् ऋषिभ्यां नृपती स्वयम् ॥६२॥ ष्मुषिपुचं महिषाश्च दर्शयामास तं नृपः। तरन्तानुमता चैव प्रादाबहुविधं वसु ॥६३॥ 1156 अजाविकं गवाम्बं च श्यावाम्बाय शशीयसी। B स्रचिं याज्यार्चिती गता पितापुनी स्वमात्रमम् ॥ ६४॥ <sup>B</sup> ऋभ्यवादयतामचिं महर्षि दीन्नतेजसम्। Bश्वावाश्वस्य मनस्यासीन् मन्त्रस्यादर्शनादहम् ॥६५॥ Bन लब्धवानहं क्यां हना सर्वाङ्गशोभनाम्। B अपहं मन्त्रदर्शी स्यां भवेडवीं महान्मम ॥६६॥ B इत्यरख्ये चिन्तयतः प्रादुरासीन्मरुहणः। ददर्भ संस्थितान्पार्श्वे तुल्यह्पानिवात्मनः ॥६९॥ समानवयसश्चेव मस्तो स्कावश्चसः। तांस्तुल्यवयसो दृष्ट्वा देवान्युरुषवियहान् ॥६५॥ श्यावाश्वी विस्मितीऽपृद्धत् के हेति मस्तस्तदा। ततस्तु महती देवान् ह्द्रसूनूनबुध्यत ॥६९॥ य ई वहना इत्याभिर् बुड्या तुष्टाव तांसाया। श्रतिक्रमं हि तं मेने कृषिविपुलमात्मनः ॥ ७०॥ यच दृष्ट्वेव तुष्टाव यच के हेति पृष्टवान्। स्तुता स्तुत्या तया प्रीता गद्धनाः पृष्टिमातरः॥ ७१॥ 9311 अवमुच्यं स्ववस्रीभ्यी हकां तस्मै तदा ददुः। महत्तु तु प्रयातेषु श्यावाश्वः सुमहायशाः ॥ ७२॥ रणवीतेर्दुहितरम् अगद्यन्मनसा तदा। स सद्य ऋषिरात्मानं प्रवस्थन् रचवीतये ॥ ७३॥

एतं मे स्तोमिमत्याभ्यां दौत्ये राचीं न्ययोजयत्। रथवीतिमपश्यनीं संप्रेष्ट्यार्षेण चसुषा ॥ ७४॥ रम्ये हिमवतः पृष्ठे एष श्रेतीति चांत्रवीत्। ऋषेर्नियोगमाज्ञाय देव्या राच्या प्रचोदितः ॥ ७५॥ ञ्चादाय कन्यां तां दार्भ्य उपेयायार्चनानसम्। पादी तस्योपसंगृद्ध स्थिता प्रद्धः कृताञ्जलिः ॥ ७६॥ रचवीतिरहं दाभ्ये इति नाम शशंस च। मया संगतिमिछनं नां प्रत्याचिस्त्रं यत्पुरा ॥ 99॥ तत्समस्व नमस्तेऽस्तु मा च मे भगवन्तुधः। ऋषेः पुचः स्वयमृषिः पितासि भगवनृषेः ॥ १५॥ हना प्रतिगृहाखेमां सुषामित्येवमत्रवीत्। पाद्यार्ध्यमधुपंकेश्व पूजियता स्वयं नृपः ॥ ७०॥ गुक्तमश्वगतं दल्ला ऋनुजड्रे गृहान्प्रति । शशीयसीं तरनां च पुरुमीद्धं च पार्थिवम् ॥ ६०॥ षड्भिः सनदिति स्तुता जगामिषरिप श्रयम्। चातेन मेचावरुणान्य् एकादश पराणि तु ॥ ६१॥ षळाश्विनानि गर्भार्थे पञ्चर्चोपनिषत्स्तुतिः। सप्त कृत्वापराधान्वै विफले दारसंयहे ॥ ५२॥ चुषिः कृतोऽश्वमेधेन भारतेनेति वै श्रुतिः। तमष्टमेऽपराधे तु वृष्यद्रोख्यां स पार्थिवः ॥ ५३॥ मुनैसि ह विनिक्षिण स्तवं राची न्यधारयत्। सोऽिश्वनाविति सूक्तेन तुष्टाविषः शुभस्पती ॥ ५४॥ ती तं तस्मात्समुद्धृत्य चक्रतुः सफलं पुनः। तृचः खस्यैव गर्भार्षं स्वपतस्तस्य गर्भवत् ॥ ५५॥ यथा वात इति द्वेये विश्वभ्यामितरे ऋची।

1189

१६॥

9911

9611

Bसवतामपि गर्भाणां दृष्टं तदनुमन्त्रणम् ॥ ५६॥ Bभाववृत्तं तु तहत्स्यात् तथारूपं हि दृश्यते। B जरायुगर्भशन्दाभ्याम् एतदूपं हि दृश्यते ॥ ७०॥ महे उषस्य साविचे युद्धतें ऽ छेति वै स्तुतः। पर्जन्यो बिकति वस्मिन् पृथिवी मध्यमा स्तुता ॥ ५६॥ <sup>B</sup> अद्या नो देव सवितर् इयं दुःस्वप्ननाशनी। वारुणं तु प्र सम्राजे इन्द्राग्येन्द्रायमुत्तरम् ॥ ५०॥ विष्णुँत्यक्कं परं प्रेति मारुतं सूक्तमुक्तमम्। B एवयामरुदाख्यातं द्योंनेन्द्रे प्रतिपूर्वकम् ॥ ९०॥ श्रीसूक्तमाशीवीदस्तु श्रीपुचाणां पराणि षर्। तत्स्याद्वालक्ष्यपनुदम् ऋग्निस्तच निपातभाक् ॥ ९१॥ प्रजावज्जीवपुची वा गर्भकर्मणि संस्तृती। नानारूपा पयस्विन्यः संस्रवन्तीति संस्तुताः ॥९२॥ आशीर्वादेषु संज्ञासु कर्मसंस्थासु देवता। निपातभाग् लिङ्गवाच्यात् परीक्षेतेह मन्त्रवित् ॥ ९३॥ मन्त्रप्रयोगमन्त्रयोः प्रयोगो बलवत्तरः। विधेस्तयोः परीक्षा स्यान् मन्त्राः स्युरिभधायकाः ॥ ९४॥ तस्मान्तेन विसंवादो मन्त्राणां तत्रतानि तु। गुणाभिधायकानि स्युः संविज्ञानपदानि तु ॥९५॥ मन्त्रेषु गुणभूतेषु प्रधानेषु च कर्मसु। प्रधानगुणभूताः स्युर् देवता इति गम्यते ॥९६॥ विसावत्सिर्वं सन्तं प्रजाकामः प्रजापितः। श्राहरत्सहितः साध्येर् विश्वेर्देवैः सहेति च ॥९९॥ तच वाग्दीस्र्णीयायाम् आजगाम शरीरिणी। तां दृष्ट्वा युगपत्तच कस्याण वरुणस्य च ॥ ९५॥

9011

शुक्रं चस्कन्द तहायुर् अग्री प्रास्यद्यदृष्ठ्या।
ततोऽर्चिभ्यो भृगुर्जञ्जे अङ्गारेष्वङ्गिरा ऋषिः॥९९॥
प्रजापितं\* सुती दृष्ट्वा दृष्टा वागभ्यभाषत।
आभ्यामृषिस्तृतीयोऽपि भवेदचैव मे सुतः॥१००॥
प्रजापितस्त्रचेत्युक्तः प्रत्यभाषत भारतीम्।
ऋषिरिचस्ततो जञ्जे सूर्यानलसमद्यतिः॥१००॥
योऽङ्गारेभ्य ऋषिर्जञ्जे तस्य पुचो बृहस्पितः।
बृहस्पतेर्भरद्वाजो विद्यीति य उच्यते॥१०२॥
महत्स्वासीद्रुह्येश्व स एवाङ्गिरसो नपात्।

प्रश्निस्य तु तस्यैतन् मग्डलं षष्ठमुच्यते ॥ १०३॥
तं स्प्र इति तचादाव् आग्नेयानि चयोदश ।
सूक्तानि चीणि मूर्थानम् अग्नेविषानरस्य तु ॥ १०४॥
एकाविषिश्देवाच पिवेत्येन्द्राग्यतः परम् ।
अग्ने स श्रेषदित्यस्यां देवी यी तु निपातिती ॥ १०५॥
प्रोतये नू म इत्येते विष्यदेव्यावृची स्मृते ।
च्या्वितीया पदं चात्त्यम् ऐन्द्रमेति गवां स्नुतिः ॥ १०६॥ २०॥
असस्रागास इत्यस्यां वाग्रुरिन्द्रश्च संस्नुती ।
अइन्द्रः प्राधान्यतो वाच स्नुतो वाग्रुनिपातभाक् ॥ १००॥
अअयं देवस्नृवं सीम्यम् ऐन्द्रमेके प्रचल्रते ।
य आनयदिति तस्य तृचोऽधीति वृवुस्नुतिः ॥ १०५॥
पितरं स्नीति शंगुश्च तृचस्यान्ये पदे स्वकम् ।
स्वादुष्किलायमिति तु सीम्यः पत्त्वचं उत्तरः ॥ १००॥
अइन्द्रः प्रधानतो वाच स्नुतः सोमो निपातभाक् ।
अइन्द्रः प्रधानतो वाच स्नुतः सोमो निपातभाक् ।
अइन्द्रः प्रधानतो वाच स्नुतः सोमो निपातभाक् ।

ऋगब्यूति स्तीति देवान् पादी भूमिमशीतरः। बृहस्पतिं तृतीयस्तु इन्द्रमेवोत्तमं पदम् ॥१११॥ 1199 वनस्पते वीडुङ्गः परं यत् तदाचाया भाववृत्तं वदन्ति। ऋचस्तु तिस्रस्तु रथाभिमर्शना उपेति तिस्रो दुन्दुभेः संस्तवोऽच॥११२॥ समम्पर्णा इति चार्धमेन्द्रं दशादितोऽग्रेस्तृणपाणिकस्य। **गृचः परो मारुतः पृश्निम्**क्ते बृचः परो वैश्वदेवः पुनश्व ॥ १९३॥ आदित्यो वा मारुत एव वा स्याद् आ मा पूषिति पौष्णीश्वतसः। बृचं परं मारुतं तच विद्याद् अन्या द्युभ्वोः कीर्तना पृष्ट्रये वा॥११४॥२२॥ स्तुषे सूक्तानि चलारि वैश्वदेवान्यतः परम्। वितीयामिं चतुर्थी च वायुं पञ्चम्यणाश्चिनौ ॥ १९५॥ स्तीत्यृक् तु सप्तमी वाचम् अच पूषणमप्टमी। त्वष्टारं नवमी रुद्रं भुवनस्येत्ययोत्तरे ॥११६॥ मारुत्यो यो रजांसीति विष्णुमेव जगावृषिः। अभ्येन्द्रीत च साविची रीद्स्याग्नेर्युतामिनी ॥१९९॥ अमीपर्जन्यावनयोः सौयीं चोद् त्यदित्यृची। वयं चलारि पौष्णानि नैन्द्रापौष्णस्य चोत्ररम् ॥११४॥ Bरणीतसं कपर्दिनं रीद्रसेके प्रचस्रते। ऐन्द्रामे प्र नु वोचेति इयं सारस्वतं स्तुषे ॥११९॥ **23 II** भाषिने चौषसे चैव मारुतं तु वपुर्न्विति। B उपेति च बृचेऽिष्ठभ्याम् औराधनं च शंसित ॥ १२०॥ मैचावरुणमेविकं विश्वेषां वः सतामिति। श्रुष्टीति चैन्द्रावरुणं समेन्द्राविषावं परम् ॥ १२१॥ द्यावापृषिष्यी सविता इन्द्रासोमी वृहस्पतिः।

पृषकपृषक् परैः सूक्तैः सोमारुद्रेति तौ स्तुतौ ॥ १२२॥

B चक्रं रथो मिर्णभार्या भूमिरश्वी गजस्तथा।

B एतानि सप्त रालानि सर्वेषां चक्रवर्तिनाम् ॥ १२३॥ अभ्यावर्ती चायमानः प्रस्तोकश्चेव सार्ज्जयः। श्राजग्मतुर्भरद्वाजं जितौ वारिश् सेर्युधि ॥ १२४॥ श्वभिगम्योचतुस्ती तं प्रसाद्याख्याय नामनी। युधि वारशिषेर्वसम् आवां विडि विनिर्जितौ ॥१२५॥ भवत्पुरोहितावावां श्चनबस्यू इवेवहि। श्वचं तदपि विज्ञेयं ब्रह्म यत्पाति शाश्वतम् ॥ १२६॥ ऋषिस्ती तु तथेत्युक्का पायुं पुत्रमभाषत । अधर्षणीयौ शत्रूणां कुरुष्वेतौ नृपाविति ॥१२७॥ पितरं स तथेत्युक्का युडोपकरणं तयोः। जीमूतस्येति सूक्तेन पृथक्केनान्वमन्त्रयत् ॥ १२८॥ प्रथमा तस्य सूक्तस्य योडारं स्तीति वर्मिणम्। धनुषश्व हितीया तु तृतीया ज्याभिमन्त्रिणी ॥ १२०॥ स्तौत्यृगाली चतुर्थी तु इषुधिं स्तौति पञ्चमी। अर्धेन सार्राषः वक्ष्या रक्ष्मयोऽर्धेन संस्तुताः ॥१३०॥ अश्वांसु सप्तमी स्तीति आयुधागारमष्टमी । नवमी रचगोपांस्तु दशमी रणदेवताः ॥१३१॥ इषुं चैकादशी स्तीति हादशी कवचस्तुतिः। चयोदशी कशां स्तीति हस्तचाणं चतुर्दशी ॥१३२॥ प्रथमे पञ्चदश्यास्तु पादे दिग्ध इषु स्तुतः। अयोमुखी हितीय तु अर्धेऽस्तं वारुणं परे ॥ १३३॥ षोळच्यां तस्य मृक्तस्य धनुर्मुक्त इषु स्तुतः। सप्तद्यां तु युडादेः कवचस्य तु बध्यतः ॥ १३४॥ स्तुतिरष्टादशी ज्ञेया युयुत्सी स्तुतिरुत्तमा। आंशास्ते चोत्तमे पादे ज्युषिरात्मन आशिषः ॥ १३५॥

**488** 

au II

રદ્દા

सूक्तेनानेन तु स्तुला संयामाङ्गान्यृषिस्तयोः ।
ततः प्रस्थापयामास पुनर्वारिश्खान्प्रति ॥ १३६॥

В एतस्यत्ते चतसृभी राज्ञो साहाय्यकाम्यया ।

В भरबाजोऽभितृष्टाव प्रीतस्तेन पुरंदरः ॥ १३९॥

В अध्यावर्तिनमध्येत्य हर्युपीयानदीतटे ।

В सहितश्वायमानेन जघानेनाञ्छचीपतिः ॥ १३६॥
तो तु वारिश्खाञ्चिता ततोऽभ्यावर्तिसार्ञ्जयौ ।

भरबाजाय गुरवे ददतुर्विविधं वसु ॥ १३९॥

भरबाजाय गुरवे ददतुर्विविधं वसु ॥ १३९॥

भरबाजाय गुरवे ददतुर्विविधं वसु ॥ १३९॥

अरबाजाय गर्गश्च दृष्टाविन्द्रेश व पिष ।

बयान् प्रस्तोक इत्याभिर् दानं तब शशंसतुः ॥ १४०॥

В अरुविक्या वयाँ अग्रे दत्तं संकीर्तयन् स्वयम् ॥ १४९॥

В अरुविक्या वयाँ अग्रे दत्तं संकीर्तयन् स्वयम् ॥ १४९॥

**२**৳ 11

२९॥

**391** 

ता एव सूक्तभाजस्तु मेने राषीतर स्तृती ॥ १४२॥

RV. vii. प्राजापत्यो मरीचिहिं मारीचः कश्यपो मुनिः।

तस्य देखोऽभवज्ञाया दाष्ट्रायग्र्यस्त्रयोदश ॥ १४३॥

B ऋदितिर्दितिर्दनुः काला दनायुः सिंहिका मुनिः।

B कोधा विश्वा वरिष्ठा च सुरभिर्विनता तथा ॥ १४४॥

B कदूष्ट्रवेतित दुहितृः कश्यपाय ददी स च।

तासु देवासुराश्चेव गन्धर्वोरगराश्चसाः॥ १४५॥

वयांसि च पिशाचाष जिह्नरेऽन्याश्च जातयः।

तचेका वदितिर्देवी द्वादशाजनयस्तुतान्॥ १४६॥

B भगश्चेवार्यमांशश्च मिनो वरुण एव च।

B धाता चैव विधाता च विवस्तांश्च महाद्युतिः॥ १४७॥

प्रसङ्गाच्चिह याः सूक्ते देवताः परिकीर्तिताः।

3011

3911

Bतष्टा पूषा तथैवेन्द्रो हादशो विषाुरुचाते। इन्हं तस्यास्तु तज्जज्ञे मिन्रश्च वरुणश्च ह ॥ १४८॥ तयोरादित्ययोः सन्ते दृष्ट्वाप्सरसमुर्वशीम्। रेतश्वस्तन्द तत्तुम्भे न्यपतवासतीवरे ॥ १४९॥ तेनैव तु मुहूर्तेन वीर्यवन्ती तपस्विनी। अगस्यश्व वसिष्ठश्व तत्रषीं संबभूवतुः ॥ १५०॥ Bबहुधा पतिते शुक्रे कलशेऽच जले स्थले। Bस्यले विसष्टस्तु मुनिः संभूत ऋषिसत्तमः ॥ १५१॥ Bकुम्मे लगस्यः संभूतो जले मत्यो महाद्युतिः। उदियाय ततोऽगस्यः शम्यामात्रो महायशाः ॥१५२॥ मानेन संमितो यसात् तस्मान्मान्य इहोच्यते। यदा कुम्भाद्षिजीतः कुम्भेनापि हि मीयते ॥१५३॥ कुम्भ इत्यभिधानं तु परिमाणस्य लक्ष्यते। ततोऽपु गृह्यमाणामु विसष्टः पुष्करे स्थितः ॥ १५४॥ सर्वेच पुष्करं तच विश्वे देवा अधारयन्। जन्याय सलिलात्तसाद् ऋष तेपे महत्तपः ॥१५५॥ नामास्य गुणतो जज्ञे वसतेः श्रेष्ठ्यकर्मणः। **ऋदृश्यमृ**षिभिहीन्द्रं सोऽपश्यत्तपसा पुरा ॥१५६॥ सोमभागानचो तस्मै प्रोवाच हरिवाहनः। B ऋषयो वा इन्द्रमिति ब्रासणात्ति दुश्यते ॥१५७॥ वसिष्ठश्व वसिष्ठाश्व ब्राह्मणा ब्रह्मकर्मणा। सर्वेकर्मसु यञ्जेषु दिख्यणीयतमास्त्रणा ॥ १५৮॥ तस्माद्येऽद्यापि वासिष्ठाः सदस्याः स्युस्तु कहिंचित्। अईयेद्दिख्णाभिस्तान् भाह्मवेयी श्रुतिस्वियम् ॥१५९॥ ऋषिस्तु मैचावरुणिः सूक्तिः षोळणिनः परैः।

तुष्टावाग्रिमिति त्रिम् आप्यस्तच जुषस्व नः ॥१६०॥ प्रामयेऽच प्र सम्राजी हितीयं प्रामये तृचम्। वैश्वानरीयाख्येतानि त्वे हैन्द्राणि पराख्यतः ॥१६१॥ दश पञ्च च सूक्तानि निपाती महतां स्तुतिः। निकः सुदास इत्यस्यां दानं पैजवनस्य तु ॥१६२॥ 3811 वसिष्ठेन चतुर्भिस्तु वे नप्नुरिति कीर्तितम्। संवादं सूक्तमेन्द्रं वा श्वित्यञ्चस्तु प्रचक्षते ॥१६३॥ विसष्टागस्त्ययोरच कीर्त्यते तनयैः सह। इन्द्रेण चैव संवादो महिमा जन्म कर्म च ॥१६४॥ पराणि प्रेति चलारि वैश्वदेवानि तच तु। स्तीत्गृगन्तामहिं तच मा नोऽहिं बुध्यमेव च ॥१६५॥ B ऋहिराहिना मेघान्स एति वा तेषु मध्यमः। Bयोऽहिः स बुध्यो बुधे हि सोऽनारिक्षेऽभिजायते ॥१६६॥ उदु ष सवितुः सूक्तं शं नो वाजिनदैवतः। हुचोऽर्धर्चश्च भागोऽच भगमुय इति श्रुतिः ॥१६९॥ 3311 पाद्खेव तृतीयोऽच पञ्चम्यामहिदैवतः। B यथार्धेची भगमुयस् तथा नूनं भगोऽपि च ॥१६५॥ Bस हि रानानि सविता सुवातीति भगः स वा। वैश्वदेवानि पञ्चोर्धः पञ्चर्चो भगदेवतः ॥१६९॥ प्रातर्जितमुषस्यान्या द्रष्ट्रभ्योऽचाशिरेव वा। एके तु प्रातिरित्यस्यां भगमेव प्रचक्षते ॥ १९०॥ स्रादावनो तु स्रुषयः कीर्तयन्ति प्रसङ्गतः। सूक्तेऽसिन्देवतास्वन्या अन्यास्तव भवन्ति च ॥१९१॥ सालोक्यासाहचर्याद्या संस्तवादचवा पुनः। गगस्यानाम्नक्तितो वा कीर्यन्तेऽन्यास्तु देवताः ॥१७२॥

दाधिकमय साविचं रौद्रमित्यनुपूर्वशः।
दाधिके प्रथमायास्तु देवताः परिकीर्तिताः॥१९३॥
ता ज्ञेया आप आप्यं स्याद् आर्भवः प्रथमस्तृचः।
उत्तमा वैश्वदेवी वा आर्भवी वा निगद्यते॥१९४॥
वैश्वदेवे तथा शस्त्रे आर्भवं शस्यते हि तत्।
दशमेऽहि समस्तं समुद्रज्येष्ठा अपां स्तुतिः॥१९५॥
समुद्रज्येष्ठा अपां स्तुतिः॥

॥ रति वृहद्देवतायां पश्चमीऽध्यायः ॥

3.3

ञा मामिति तु सूक्तेन प्रत्यृचं देवता स्तुताः। B मिचावरुणाविप्रश्व देवा नहस्तथैव च ॥१॥ नृचावादित्यदेवत्यौ रोदस्योः प्रेति यस्नुचः। वास्तोष्यत्याश्वतस्रस्तु सप्त प्रस्वापिन्यः स्मृताः ॥२॥ परं चलारि सूक्तानि मारुतानि क ईमिति। तेषां तु चितरं देवं चयकं स्तीत्यृगुत्तमा ॥३॥ स्तृती तु मिचावरुणी मूक्त्रेयदिति सप्तभिः। श्रित्रनी तु परेर्देवाव् अष्टिभः प्रति वामिति ॥४॥ यदद्यैकोत्सूर्यस्तिस उद्वेतीत्यर्थपञ्चमाः। सीर्यस्त बसुरिति तु गीयते चसुर्देवता ॥५॥ B आदित्यानां तडी अद्य हे चृची शीनकोऽववीत्। B ख्रन्याः सर्वा ऋचः सीया यदद्याद्याः प्रसीर्तिताः ॥६॥ B इमे चेतार इत्याद्याः B अर्थम्णो वरुणस्यापि मिनस्येता नव स्मृताः ॥ ९॥ B यदद्य सूर इत्याद्या दशादित्या सुचः स्मृताः। Bसिवता वादितिर्मिची वरुणचार्यमा भगः ॥ ७॥ B स्तुता उदु त्यदित्येतास् तिस्रः सीर्यस्ततः पराः। B आशीस्त्रबसुरित्येताम् आचार्यः शीनकोऽनवीत् ॥ ९॥ उषास्तु सप्तभिर्युषाः सूक्तान्येभ्यः पराणि तु। चलारीन्द्रावरुणेति इन्द्रावरुणयी सुतिः॥ १०॥ B बदु ज्योतिरिति तस्मिन् अर्धर्चे मध्यम स्तृतः। वरुणस्य गृहाबाची वसिष्ठः स्वप्न स्राचरत्॥१९॥

911

प्राविवेशाय तं तच या नदचभ्यधावत। Bक्रन्दनां सारमेयं स धावनां दष्टुमुद्यतम् ॥ १२॥ Bयदर्जुनेति च हाभ्यां सान्तियता ष्यसुष्वपत्। स तं प्रस्वापयामास जनमन्यं च वारुणम् ॥ १३॥ ततस्तु वरुणी राजा स्वैः पाशैः प्रत्यवध्यत । सं बद्धः पितरं सूक्तेश् चतुर्भिरित उत्तरैः ॥ १४॥ अभितृष्टाव धीरेति मुमोचैनं ततः पिता। ▲ ध्रुवासु लेति चोक्तायां पाशा श्रासात्ममीचिरे ॥ १५॥ पराणि चीणि सूक्तानि वायव्यानि प्र वीरया। स्रम तास्वेन्द्रवायव्या स्नुती यासु विवल्सुतिः ॥१६॥ Bप्र वीरयोक्ता वायव्या प्राउगीत्येतरेयके। B पदस्य व्यत्ययं कृत्वा वायोः प्राधान्यमुच्यते ॥ १९॥ Bते सत्येन तृची यावत् तरश्चतुर्ऋचः पुनः। B उशनीका प्र सीता चर्ग हयोरेता नव स्मृताः ॥१४॥ ऐन्द्रामे शुचिमित्येते प्रेति सारस्वते परे। चरुंचा सरस्वान् स इति जनीयलाश्च तिसृभिः ॥ १०॥ 811 राजा वर्षसहस्राय दीक्षिणनाहुषः पुरा। चचारेकर्षेनेमां ब्रुवन् सर्वाः समुद्रगाः ॥२०॥ यस्ये वहत भागान्मे चन्हशो वाषवैकशः। प्रत्यूचुस्तं नृपं नद्यः स्वल्पवीयीः कथं वयम् ॥२१॥ वहेम भागान्सवास्ते सन्ते वार्षसहिसके। सरस्वतीं प्रपद्यस्व सा ते वस्यति नाहुष ॥२२॥ तथेत्युक्का जगामाशु स्त्रापगां स सरस्वतीम्। सा चैनं प्रतिजयाह दुदुहे च पयो घृतम् ॥२३॥ एतदत्यन्तृतं कमें सरस्वत्या नृपं प्रति।

ψ̈́II

હા

911

वारुणिः कीर्तयामास प्रथमस्य दितीयया ॥२४॥ यज्ञे बाईस्पत्यमैन्द्रं वैष्णवे तु परे ततः। उरुमैन्द्राच तिसः स्युः पार्जन्ये तिस उत्तरे ॥२५॥ ∆स्तौतीन्द्रं प्रथमा तन दितीयाद्या वृहस्पतिम्। B यज्ञ श्राद्येन्द्रमेवास्तीद् अन्या तिन्द्रावृहस्पती । १६॥ नृतीया नवमी चैव स्तीतीन्द्राब्रह्मणस्पती। संवत्सरं तु मगडूकान् ऐन्द्रासीमं परं तु यत्॥२०॥ च्चु विर्ददर्भ राष्ट्रीमं पुत्रशीकपरिम्रुतः। हते पुषशते तस्मिन् सीदासैर्दुः खितस्तदा ॥ २६॥ ये पाकशंसमृक्सीम्या श्राग्नेयी तत उत्तरा। एकादगी वैश्वदेवी सीम्यस्तस्याः परो दृचः ॥२०॥ यदि वाहमृगाग्नेयी ऐन्द्री यो मेति तु स्मृता। याग्णी प्र या जिगातीति वि तिष्ठधं तु मारुती ॥३०॥ प्र वर्तयेति पर्चेन्द्रा ऐन्द्रासोमी तृगुत्तमा। चुविस्वाशिवमाशास्त्रे मा नो रह्य इति तृचि ॥३१॥ दिवि चैव पृषिष्यां च तथा पालनमात्मनः। उलूक्यातुं जह्येतान् नानारूपाविशाचरान् ॥३२॥ पञ्चदश्यां तु सूक्तस्य ग्रष्टम्यां चैव वारुणिः। दुःसशोकपरीतात्मा शपते विलपन्निव ॥३३॥ हते पुषशते तस्मिन् वसिष्ठी दुःखितस्तदा। रह्योभूतेन शापासु सुदासेनेति वै श्रुतिः ॥३४॥

RV. viii. करत्यिव प्रगायय घोरपुषी बभूवतुः । गुरुणा तावनुज्ञाताव जवतुः सहिती वने ॥३५॥ वसतोस्तु तयोस्त्रच करतपत्याः शिरः स्वपत्।

**F** 11

**e** 11

कृता कनीयान्करूपस्य उत्सङ्गे नान्वबुध्यत ॥३६॥ शप्तुकामस्तु तं कलः कुदः पापाभिशद्भया। बोधयामास पादेन दिधश्चिव तेजसा ॥३९॥ विदिला तस्य तं भावं प्रगाधः प्राञ्जलि स्थितः। मातृते च पितृते च वरयामास तावुभी ॥३६॥ स घौरो वाष कारतो वा वंशजैर्बहुभिः सह। ददर्शन्येश्व सहित ऋषिर्मग्डलमष्टमम् ॥३९॥ माचिदैन्द्रािष् चलारि अन्वस्य स्पूरिमत्वृचि। तुष्टावाञ्चिरसी नारी वसन्ती शचती पतिम् ॥४०॥ स्तियं सन्तं पुनांसं तम् आसङ्गं कृतवानृषिः। स्वस्य दानं स्तुहीत्यृग्भिश् चतुर्भिः परिकीर्तितम् ॥४१॥ शिक्षेत्यृग्यां तुं काष्यस्य विभिन्दोः परिकीर्तितम्। पाकस्यासन्तु भोजस्य चतुर्भियमिति स्तृतम् ॥४२॥ पौष्णौ प्रेति प्रगायौ ही मन्यते शाक्टायनः। ऐन्द्रमेवाष पूर्व तु गालवः पौष्णमुत्तरम् ॥४३॥ ऐन्द्राणामिह सूक्तानाम् उत्तमस्योत्तमे तृचे। दानं राज्ञः कुरुङ्गस्य स्यूरं राध इति स्तुतम् ॥४४॥ दूरादित्याभिने सूक्ते सप्तिचंशत्तमी यथा। इत्यर्धचौ बृच्यान्यः कशोदानस्तुतिः स्मृता ॥४५॥ महानिदं प्रान्वत्याम् अप्रिं वैषानरं स्तुतम्। मन्यते शाकपूर्णिस्तु भार्म्यमधिव मुद्रलः ॥४६॥ तृचे तु शतमित्यस्मिन् दानं तीरिन्दिरं स्मृतम्। परं तु मारुतं प्रेति आ नस्तीएयाधिनानि च ॥४७॥ तमाप्रेयं य इन्द्रेति षळेन्द्रारायुत्तमस्य तु । उपोत्तमायामधेर्चे देवी वास्तीष्पति स्तुतः ॥४८॥

इदमादित्यदेवत्यं तिसृभिस्वदिति स्तुता। षद्या चतुर्थ्या सप्तम्या उतेत्याश्विन्यृगष्टमी ॥४९॥ स्तुताः शमिति पक्ससु अग्निसूर्यानिलास्त्रयः। वरुणार्यमिमवाणां प्रगायो यमिति स्तुतिः॥५०॥ श्राप्रेये स्तृती राजर्षेस् वसदस्यीरदादिति। Bपञ्चाशतं वधूनां च गवां तिस्रख सप्ततीः ॥ ५१॥ B अम्बोष्ट्राणां तथेवासी वासांसि विविधानि च। Bरात्नानि वृषभं च्यावं तासामग्रेसरं पतिम् ॥५२॥ B मृत्वा दारानृषिर्गछस् इन्द्रायेत छ शंस च। B वयं सूक्तेन शकं च प्रीतस्तेन शचीपतिः ॥ ५३॥ B सुषे वरं वृणीष्वेति प्रहस्तमृषिरव्रवीत्। B काकुत्स्यकन्याः पञ्चाश्रद् युगपद्रमये प्रभो ॥ ५४॥ B कामतो बहुरूपतं यीवनं चाक्ष्यां रितम्। B शङ्कतिधिं पद्मनिधिं महृहेष्वनपायिनम् ॥५५॥ B प्रासादान् विश्वकर्मासी सीवर्णास्वत्प्रसादतः। B कुर्वीत पुष्पवाटीं च पृथक्तासां सुरदुमैः ॥ ५६॥ Bमा भूत्सपत्नीस्पर्धासां सर्वमस्वित चानवीत्। श्चा गना मारुतं सूक्तं वयमित्येन्द्रमुत्ररम् ॥५९॥ कारतस्य सीभरेश्वेव यजतो वंशजैः सह। कुरुक्षेचे यवास्रसुर् हवींचि विविधानि च ॥ ४०॥ भारतः सोऽभितृष्टाव इन्द्रं चित्रं सरस्वतीम्। B इन्द्रो वेत्यनयची स दानशक्तिं प्रकाशयन् ॥ ५०॥ B आबुराजोऽभिमानाच प्रहर्षितमनाः स्वयम्। संस्तुतो देवविश्वन ऋषये तु गवां ददौ ॥६०॥ श्चयुतानां सहसं वे निजयाह स्तुवनृषिः।

901

9911.

9311

1186

ऋषिं चोवाच हृष्टात्मा नाहमहीम्यृषे स्तुतिम् ॥६१॥ तिर्यग्योनौ समुत्पचो देवता स्तोतुमहिसि। तमन्यया पुनश्वास्तीद् स्रो त्यं सूक्तेन चाश्विनी ॥६२॥ ईिळ घ्वेत्येतदाग्रेयं सलायश्वेन्द्रमुत्तरम्। यथा वरो सुषाम्ण इत्य् उत्तमस्वीषसस्तृचः ॥६३॥ अष्टी तु सहितास्वेता देवता विभिदुर्वलम्। उषाधेन्द्रश्व सीमश्च ऋपिः सूर्यो वृहस्पतिः ॥६४॥ अङ्गिराः सरमा चैव ता वामित्युत्तरस्य तु। आदी मैचावरुएयस्तु नव द्वादश तूत्तराः ॥६५॥ वैष्यदेखो वरू राजा यचादादृषये वसु। कीर्तितं तत्रृचे तस्मिच् ऋजमुख्एयायने ॥६६॥ B अधिनौ दर्तुः प्रीतौ तदिहोक्तं सुषामणि। ञ्चाम्विनं तु युवीर्युद्ध वायव्या उत्तरास्तु याः ॥६७॥ यं सवर्णा मनुनीम लेभे पुषं विवस्वतः। वैष्यदेवानि पज्जितान्य् अग्निरुक्ये जगाद सः ॥६५॥ वभुरेक इति लेता लिङ्गतो हिपदा दश। स्यनो देवता सासु कर्मभिः स्वैः पृथकपृथक् ॥६०॥ स्तुताः कर्मगुणैः स्वैः स्वैर् देवता यप तप तु । पृषक्कर्मस्तुतिनीम वैष्यदेवं तदेव तु ॥ ७०॥ तासां वभुरिति त्वाद्या सौम्याग्नेयी तृगुत्तरा। बाष्ट्री चेन्द्री च रौद्री च पौष्णी वैषाष्ट्रगामिनी ॥ १९॥ नवमी मैचावरुणी ऋग्दशम्य चिंसंस्तवः। यजमानप्रसङ्गाच य इँगाच प्रकीर्तिता ॥ ७२॥ B यो यजाति वृचे शको यजतां पतिरीळितः। Bतस्य शुमान् वृचे यज्ञा चतसृष्वपि मस्त्रिति ॥ ७३॥

Bयज्जनोरेव दंपत्योः पञ्ज या दंपती ऋचः। B आ श्रमीशीरेतु पौष्यंयी परे मिनोऽर्यमा यथा ॥ 9४॥ Bवरुण्य स्तुतास्त्वन स्त्रादित्या स्रियमग्रे। सूक्तानि प्रकृतानीति चीखेन्द्राणि पराख्यतः ॥७५॥ 9411 अध इत्यच कत्या तं स्त्रीलिक्नेनेन्द्रमत्रवीत्। स हि तां कामयामास दानवीं पाकशासनः ॥ ७६॥ ज्येष्ठां स्वसारं व्यंसस्य तस्यैव युवकाम्यया। श्रिमिनेत्याश्विनं सूक्तम् ऐन्द्रसूक्ते परे ततः ॥ ७०॥ ऐन्द्रामं परमाग्नेयम् ऐन्द्रामं वारुणे परे। उत्तरे वारुणे तन्य सा वामित्याचिनस्तृचः ॥ ७ ।॥ सूक्ते इमे समाग्रेये ताभ्यामेन्द्रे ततः परे। वशायाच्याय यत्पादात् कानीतस्तु पृथुत्रवाः ॥ ७९॥ तद्य संस्तुतं दानम् श्रा स इत्येवमादिभिः। श्रा नः प्रगाधी वाययी सूक्तस्योपोत्तमा च या ॥६०॥ 9611 B मिनार्यमाणी मरुतः सुनीयो घ दृचे स्तुताः। B विचलारिंशकात्मीतस् चिशीकाय पुरंदरः ॥ ७१॥ B गिरिं निकृत्य वजेण गा ददावसुरहिताः। Bयः कृलदिति चैतस्याम् ऋषिस्तु स्वयमत्रवीत् ॥ ७२॥ स्तुता नवम्या लदितिर् महीत्यादित्यदैवते। श्चनयाः पञ्चोषसेऽपि स्युः सीम्यं स्वादोरिति स्मृतम् ॥ ७३॥ पराएय ही तु सूक्तानि चु षीणां तिग्मते जसाम्। ऐन्द्रास्यच तु षड्विंगः प्रगायो बहुदैवतः ॥ ५४॥ चुगन्याग्नेरचेत्यग्निः सूर्यमन्यं पर्दे जगी। प्रस्तलख पृष्धस्य प्रादाद्यद्वसु किंचन ॥ ५५॥ 4 Q P तद्भूरीदिति मूक्ताभ्याम् असिलं तिह संस्तृतम्।

▲रेन्द्रार्युभयमित्यच बळाग्नेयात्पराणि तु। निपातमाह देवानां दाता म इति भागुरिः ॥ ६६॥ मुचं यास्कसृचं तेतं मन्यते वैश्वदेवतम्। श्चादित्यदैवतं सूक्तं त्यान्वित्यच परं तु यत् ॥ ५९॥ Bधीवराः सहसा मीनान् दृष्ट्वा सारस्वते जले। Bजालं प्रक्षिप तान्बद्वोद् अक्षिपन्सलिलात्स्यलम् ॥ ৮ ६॥ B शरीरपातभीतास्ते तुषु वुष्वादितेः सुतान् । B मुमुचुस्नांस्नतस्ते च प्रसंवास्नान् समूदिरे ॥ ৮०॥ Bधीवराः खुद्भयं मा वो भूत् स्वर्गे प्राप्स्ययेति च। उतेति माता तचेषां तृचेनाभिष्टुतादितिः ॥ ९०॥ 95 II मानृत्वादभिसंबन्धात् स्तूयेतैषां स्नुती स्नुती। ऐन्द्राख्या त्वा रथं चीणि स्तीत्वृत्नुप मेति षर् ॥ १९॥ ऋषाषमध्योरच पच दानस्तुतिः पराः। श्चपादिन्द्रस्य चाग्नेश्व विश्वेषां चैव संस्तवः ॥ ९२॥ वृचस्य प्रथमोऽर्धर्चः शेषो वहण्दैवतः। लमामेयेऽथवा मूक्तम् उत्तरं हविषां स्तृतिः ॥ १३॥ पयःपन्नोषधीनां च तथारूपं हि दृश्यते। उदित्यािश्वनमाग्रेये परे सूक्ते विशोविशः ॥ ९४॥ च्युग्यामहमिति द्वाभ्यां स्तीत्यात्मानमृषिः स्वयम्। B ज्ञात्मानमात्मना स्तुता स्तीति दानं ज्रुतर्वणः ॥ ९५॥ 901 B ज्ञात्मादानाभिसंबन्धात् परुष्णीं च महानदीम्। परया परुणीमिन्द्रं चिभिः सूक्कैरिमं न्विति ॥९६॥ अयं कृत्नुरिदं सीम्यं नीएयेन्द्राणि पराएयतः। नहीति तेषां प्रथमे वैश्वदेख्गावीवृधत् ॥९०॥ देवानामिति देवानां प्रेष्ठमाग्रेयमुत्तरम्।

चीएयाश्विनान्या म इति ऐन्द्राणि तमितीति च ॥ ९५॥ 2011 अपालानिसुता त्वासीत् कन्या तग्दोषिखी पुरा। तामिन्द्रश्वकमे दृष्ट्वा विजने पितुराश्रमे ॥ ९९॥ तपसा बुबुधे सा तु सर्वमिन्द्रचिकीर्षितम्। उद्कुम्भं समादाय ऋपामर्थे जगाम सा ॥१००॥ Bद्या सीममपामनो तृष्टावर्चा वने तृ तम्। Bक्नन्या वारिति चैतस्याम् एषोऽर्षः कथितस्ततः ॥१०१॥ सा सुषाव मुखे सोमं [४ सुतेन्द्रं चाजुहाव तम्। असी य एषीत्यनया] पपाविन्द्रश्च तन्मुखात् ॥१०२॥ अपूपांचिव सक्तूंच भक्षयिता स तहृहात्। ऋग्भिस्तुष्टाव सा चैनं जगादैनं तृचेन तु ॥१०३॥ 2911 सुलोमामनवद्याङ्गीं कुरु मां शक्र सुत्वचम्। Bतस्यास्तवचनं चुता प्रीतस्तेन पुरंदरः ॥१०४॥ रषिद्रिया तामिन्द्रः शकटस्य युगस्य च। प्रिष्य निश्वकर्ष चिः सुलक् सा तु ततोऽभवत् ॥१०५॥ तस्यास्वगपहता या पूर्वा सा श्रत्यकोऽभवत्। उत्तरा तभवद्रोधा कृषालासस्वगुत्तमा ॥१०६॥ इतिहासमिदं सूक्तम् आहतुर्यास्कभागुरी। कन्येति शौनकस्वेन्द्रं पानामित्युत्तरे च ये ॥१०७॥ B उत्तमा लाभेवी प्रोक्ता उत्तरस्थैतरेयके। B छान्दोमिके तृतीये तद् आर्भवं शस्यते यतः ॥१०७॥ २२॥ मारुतं गीः परं सूक्तम् आ निन्द्राणि पराणि षर्। Bसूक्ते वितीय एतेषाम् इतिहासं प्रचस्रते। अपक्रम्य तु देवेभ्यः सोमो वृचभयार्दितः ॥१०९॥ नदीमंगुमतीं नामा स्रभ्यतिष्टत्कुरून्प्रति ।

तं बृहस्पतिनेकेन अभ्ययादृवहा सह ॥ ११०॥ यौत्यमानः सुसंहृष्टेर् मरुद्धिविविधायुधेः। दृष्ट्वा तानायतः सोमः स्वबलेन व्यवस्थितः ॥ १९१॥ मन्वानो वृत्रमायानां जिघांसुमरिसेनया। व्यवस्थितं धनुष्मनां तमुवाच बृहस्पतिः ॥ ११२॥ मरूपितरयं सोम एहि देवान्युनर्विभो। B श्रुता देवगुरोवीकाम् अनर्थं वृचशङ्कया ॥ १९३॥ सोऽव्रवीबेति तं शकः स्वर्ग एव बलाइली। इयाय देवानादाय तं पपुर्विधिवत्सुराः ॥ ११४॥ ज्ञघुः पीता च दैत्यानां समरे नवतीनेव। तदेतदप्यवेत्यस्मिस् तृचे सर्वं निगद्यते ॥ १९५॥ Bइन्द्रं च मरुतश्चेव तथेव च वृहस्पतिम्। नृचस्य देवता होता इन्द्रमेवाह शीनकः ॥११६॥ B ऐन्द्राबाईस्पत्य उस्तो बास सो नेतर्यके। तृचेनेन्द्रमपश्यंस्तं नेमोऽयमिति भार्गवः ॥ १९९॥ तुष्टावेन्द्रो द्वृचेनायम् ऋहं पत्रय च मामृषे। Bस हि स्तुवनेमें एको नेन्द्रो अस्तीति चाववीत् ॥११४॥ २४॥ B तदाकार्येन्द्र श्लात्मानम् श्रुग्भ्यां तृष्टाव दर्शयन् । ऋषिस्तं दृष्ट्वा सुप्रीतो विश्वेता त इति दृचे ॥ ११९॥ विविधानि च कमाणि दानमैन्द्रं च शंसति। मनोजवास्तु सौपर्णी समुद्रे वजसंस्तवः ॥१२०॥ वाचं सर्वगतां देवीं स्तीति यद्वागिति दृचे। चौंस्रोकानभितषेमान् वृचस्तस्यी स्वया तिषा ॥१२१॥ तं नाशकद्यनुमिन्द्रो विष्णुमभ्येत्य सो ऽत्रवीत्। वृत्रं हिनिधे तिष्ठस्व विक्रम्याद्य ममान्तिके ॥ १२२॥

1149

उद्यतस्यैव वजस्य द्यौर्ददातु ममानारम्। तथेति विष्णुस्तचने द्यौष्टास्य विवरं ददौ ॥१२३॥ तदेतद्खिलं प्रोक्तं सखे विष्णविति तृचि। मैचावरुग्यः सूक्ताद्याश् चतस्रस्वृधगित्यृचः ॥१२४॥ प्रेति मिचाय पादाश्व अर्थम्णो वरुणस्य च। चयश्वतुर्थः सर्वेषाम् आदित्यानामिति स्तुतिः ॥ १२५॥ परा तादित्यदेवत्या आ म इत्याश्विनो हुनः। वायचे सीर्ये उषस्या प्रभां वा चन्द्रसूर्ययोः ॥१२६॥ पावमानी प्रजा हेति मातेत्यृग्भ्यां तु गी स्तुता। त्वमग्ने बृहदाग्रेये परेऽग्निस्वृचि संस्तुतः ॥१२७॥ मरुद्धिः सह रुद्रैश्व आग्ने याहीति मध्यमः। B प्रजा हेत्यपि वार्धर्चे प्रचमेऽग्निरिहोच्यते ॥१२५॥ B पादे तृतीय ज्ञादित्यस् तुरीये मध्यम स्तुतः। Bरहस्ये ब्राह्मणेऽपेवं व्याख्यतं हीतरेयके ॥ १२९॥

२६॥

RV. iz. पवमान स्तुतः सीमो नवमे तिह मग्रङले । पवमानवदाप्यस्तु समिड इति संस्तुताः ॥१३०॥ अय आयूंषीति चासु तिसृष्विग्रिनिपातभाक्। अविता न इति वस्मिंस् तृचे पूष्णा सह स्तुतः ॥ १३१॥ आग्रेय्यो हे ज्ञुचावन यत इत्युतरे ततः। उभाभ्यामिति साविची आग्निसाविच्यृगुत्तरा ॥ १३२॥ पुनन्तु मां वैश्वदेवी आग्नेयी नृगुप प्रियम्। उत्तरे च य इत्येते स्वाध्यायाध्येतृसंस्तवः ॥१३३॥ सूक्ते निरुक्ते स्रक्षेऽग्री रक्षोहा घर्मसंस्तवः। सूर्यवश्वात्मवश्वापि पविचमिति चोच्यते ॥१३४॥

B आर्भवस्तु भवेत्पाद ऋभुधीर इति स्मृतः। B निपातैस्तु विभिः पादैस् चयो देवा इहोदिताः ॥ १३५॥ त्रसा देवानां तिस्रोक्तास् विभिस्वेतैर्दृचैः। सूर्यवचात्मवचापि स्तूयते सीम एव वा ॥ १३६॥ श्चनावृष्ट्यां तु वर्तन्यां पप्रछषीञ्छचीपतिः। काले दुर्गे महत्यिसम् वर्मणा केन जीवय ॥ १३९॥ B शक्टं शिकिनी गावः कृषिरस्यन्दनं वनम्। Bसमुद्रः पर्वतो राजा एवं जीवामहे वयम् ॥ १३८॥ स्तुवचेव शशंसास्य ऋषिराङ्गिरसः शिशुः। नानानीयेन सूक्तेन ऋषीणामेव संनिधी ॥ १३९॥ 26 11 तानिन्द्रस्वाह सर्वास्तु तपध्वं सुमहत्तपः। न सृते तपसः शक्यम् इदं कृछं व्यपोहितुम् ॥ १४०॥ ्ऋष ते वै तपस्तेपुः सर्वे स्वर्गजिगीषवः। ततस्ते तपसीयेण पावमानीर्ऋचोऽबुवन् ॥१४१॥ अनसूयुरधीयानः शुश्रूषुस्तपसान्वितः। दश पूर्वापरान् वंश्यान् पुनात्यात्मानमेव च ॥१४२॥ पापं यचाकरोत्किंचिम् मनोवाग्देहभोजनैः। पूतः स तस्मात्सर्वस्मात् स्वाध्यायफलमश्रुते ॥ १४३॥ Aपावमान्यः परं ब्रह्म शुक्रं ज्योतिः सनातनम्। A गायच्यो ६ नो ६ च यश्वासां प्राणानायम्य तन्मनाः ॥ १४४॥ पावमानं पितृन्देवान् ध्यायेद्यश्व सरस्वतीम्। पिनृंस्तस्योपवर्तेत श्रीरं सर्पिर्मधूदकम् ॥ १४५॥ B एतत्पूर्क्तशतं सौम्यं मग्डलं सचतुर्दशम्। B पावमानिमिति ख्यातम् अनुवाकास्तु सप्त वे ॥ १४६॥ રહા

RV. x. सप्ताग्रेयानि सूक्तानि ददशीय इति नितः। प्र केतुनेति त्वाष्ट्रस्तु चिशिराः सूक्तमुत्तरम् ॥१४९॥ ऋचस्वस्य षळाग्नेय्यस् तृचस्वस्येति यः परः। तेनेन्द्रमभितुष्टाव स्वप्नाना इति नः श्रुतिः ॥१४৮॥ **अभवत्स हि देवानां पुरोधाः प्रियकाम्यया ।** असुराणां स्वसुः पुत्रस् चिशिरा विश्वरूपधृक् ॥१४९॥ तमृषि प्रहितं त्विन्द्रो देवेषु बुबुधेऽसुरैः। सोऽस्य वजेण तान्याशु शिरांसि चीएयणाछिदत्॥१५०॥ तस्य यत्सोमपानं तु मुखं सोऽभूत्कपिञ्चलः। कलविङ्कः सुरापाणम् अबादं तित्तिरिस्वभूत् ॥ १५१॥ 3011 तं वागभ्यवदद्भासी बसहासि शतकतो। प्रपन्नं इतवान्यस्माद् विश्वरूपं पराङ्मुखम् ॥१५२॥ तमभ्यसिज्जत्तूक्तेन जुषिराप इति स्वयम्। सिन्धुद्वीपोऽपनुत्त्यर्थे तस्याष्टीलस्य पापानः ॥१५३॥ मेषुनार्थमभीपानीं प्रत्याचष्टे यमीं यमः। तदो चिदिति संवादो विवस्वत्तुतयोस्तयोः ॥१५४॥ वृषाग्नेये हिवधाने युजे वामच संस्तुते। परेयिवांसमित्यः स्तूयते मध्यमी यमः ॥१५५॥ अपर्वागोऽष भृगवोऽङ्गिरसः पितरः सह। षष्ठ्यां देवगणास्त्रच संस्तूयनो द्युभक्तयः ॥१५६॥ 3911 B पितृभिषाङ्गिरोभिष संस्तृतो दृश्यते यमः। Bमन्त्रेषु बहुशः पादे विवस्त्रनां पिता हि सः ॥१५९॥ Bसंस्कार्यप्रतसंयुक्तेः पितृभि स्तूयते यमः। B प्रेहि प्रेहीति तिसृषु प्रेताशिष उदाहृताः ॥१५८॥ B पितृणां हि पतिर्देवी यमस्तस्मात्स सूक्तभाक्।

ऋति द्रव तृचे श्वानी परं पित्रमुदीरताम् ॥१५०॥

^ उत्तरेख तु सूक्तेन श्मशाने कर्म शंसति ।

पितृदेवामुराखां च अभवन्ययस्तयः ।

हव्यकव्यवही चोभी सहरक्षाश्चं नाम यः ॥१६०॥

तत्र मैनमिति तेतत् कव्यवाहनसंस्तुतिः ।

इतराखि तु देवस्य स्तुतिनास्यामुरस्य च ॥१६१॥

अशा

अभवन्मिषुनं तष्टुः सरख्यूस्तिशिराः सह ।

स वै सरख्यूं प्रायक्त् स्वयमेव विवस्तते ॥१६२॥

ततः सरख्यां जज्ञाते यमयम्यी विवस्ततः ।

ती चाणुभी यमावेव ज्यायांस्ताभ्यां तु वै यमः ॥१६३॥ ३३॥

ज्यायांस्ताभ्यां तु वै यमः ॥

॥ इति वृहद्देवतायां वहोऽध्यायः॥

911

मृष्ट्वा भर्तुः परोक्षं तु सर्एयूः सदृशीं स्त्रियम्। निश्चिष मिथुनं तस्याम् ऋषा भूतापचक्रमे ॥१॥ ऋविद्यानादिवस्वांस्तु तस्यामजनयन्मनुम्। राजिषरभवत्सोऽपि विवस्वानिव तेजसा ॥२॥ स विद्याय त्वपकानां सरएयूमश्रद्धिपणीम्। लाष्ट्रीं प्रति जगामाग्रु वाजी भूवा सलक्ष्णः ॥३॥ सरएयूष विवस्वनां विदिता हयरूपिएम्। मैयुनायोपचकाम तां च तचारुरोह सः ॥४॥ ततस्त्रयोस्तु वेगेन शुक्रं तदपतद्रुवि। उपाजिघ्रच सा तन्या तन्कुकं गर्भकाम्यया ॥५॥ आत्रातमाचान्छुकातु कुमारी संबभूवतुः। नासत्यश्चेव दस्रश्च यो स्तुताविश्वनाविति ॥६॥ इतिहासिममं यास्तः सर्पयूदेवते दृचे। विवस्वतस्य लष्ट्रस्य लष्टेति सह मन्यते ॥ ९॥ पूषेति पादी पौष्णी हाव् आग्नेयावुत्तरी तु यौ। स्याज्ञृतीयोऽपि वा पौष्णस् तिस्रधान्याः परास्तु याः ॥६॥ श्चर्यां स्तुतिष्वृगचैका तृचात्सारस्वतात्परा। स्तुतः परोद्यः सोमस्तु द्रपः इत्युत्तरे तृचे ॥९॥ अष्ट्रेवताशीवादो वा पयस्वत्युत्तरा तु या। चतसस्ता स्तुतिर्मृत्योर् अन्ये क्रुप्ताश्व कर्मणि॥१०॥ 911 B मृतशिष्टेभ्य आशास्ते इमे ज्योग्जीवनं पुनः ।

B इमं जीवेभ्य आशास्त्रे तेभ्यः परिधिवर्मणि ॥ १९॥

31

3 II

यथा धात्र्युत्तरा लाष्ट्री ततो यान्या इमास्त्रित । स्त्रीगामाशिषमाशास्त्रे तयैवाञ्चनकर्मणि ॥ १२॥ उदीर्घ्व नारीत्यनया मृतं पत्यनुरोहित । भाता कनीयान्प्रेतस्य निगद्य प्रतिषेधति ॥१३॥ B क्योंदेतत्कर्भ होता देवरी न भवेद्यदि। B प्रेतानुगमनं न स्याद् इति ब्राह्म खासनात् ॥ १४॥ Bवर्णानामितरेषां च स्तीधर्मोऽयं भवेच वा। शान्यर्थं धनुरादाने प्रेतस्यर्चे धनुर्जपेत्। यसादेताः प्रयुज्यन्ते श्मशाने चान्यकर्मणि ॥१५॥ तसाइदेत्र्चस्यास्य देवतां मृत्युमेव तु। मन्त्रेषु द्यनिरुक्तेषु देवतां कर्मतो वदेत् ॥ १६॥ मन्त्रतः कर्मतश्चेव प्रजापतिरसंभवे। पराचतसो यास्वन उप सर्पेति पार्थिवी ॥१९॥ तासां प्रयोगः प्रेतस्य अस्थिसंचयकर्मणि। प्रतीचीने यथाहानि अपहत्येतराणि तु ॥ १६॥ स्रहःसु पितरो दधुर् इत्याशास्त्रेऽन्ययाशिषः। B छहःस्वागामिषु च मां प्रयन्तं समजीषयन् ॥१९॥ नि वर्तेष्वमितीदं तु गवां केचिद्यां विदुः। स्रर्धेर्चः प्रथमायास्तु स्रप्रीषोमीय उत्तरः ॥२०॥ रेन्द्री षष्टी वितीयायाम् उभी देवी निपातिती । दशास्त्ररं तु शान्यर्थे मानसं सूक्तमुच्यते ॥२१॥ चीग्यैन्द्राणि कुहेत्यच आग्नेयाभ्यां पराणि तु। तृचीऽचास्त्याश्विनस्वेक ऐन्द्राणामुत्तमे युवम् ॥२२॥ भद्रं सौम्यं प्र हि पौषां चीएयेन्द्राणि पराएयसत्। तेषामाग्रेन मन्नः सन् स्वानि कर्माणि शंसति ॥२३॥

यथा चरति भूतेषु यथा वर्षति पाति च। सूक्ते तदस्मिन्द्राभिर् ऋग्भिरुक्तमभूर्विति ॥२४॥ सप्तेति मरुत स्तीति स्तीति वजमृगुत्ररा। अग्निमिन्द्रं च सोमं च पीवानं मेषमर्चति ॥२५॥ पूर्वोऽर्धचोऽपरस्तस्याः पर्जन्यं वायुना सह। वि क्रीशनास इत्यग्निम् उत्तरा सूर्यमेव तु ॥२६॥ एती मेऽयं य इत्येते स्तुतिश्चेवेन्द्रवज्जयोः। वृक्षेवृक्षे धनुष्वेन्द्रं देवानामिति तु चयः ॥२९॥ शीतोष्णवर्षदातारः पर्जन्यानिलभास्तराः। अन्ये सूर्यानिली चोभी सूर्यते च पदे सह ॥२५॥ सा ते जीवातुरित्यस्याम् इन्द्रो वा सूर्य एव वा। विश्वो ह्यन्यस्तु संवाद ऋषेः शक्तस्य चैव हि ॥२९॥ युग्माः शक्रस्य विज्ञेया वसुक्रस्येतरा ऋचः। B सुषेन्द्रस्यागतान्देवान् दृष्ट्वा शक्रमनागतम् ॥३०॥ Bयज्ञं परोक्ष्वत्याह श्वशुरी नागतो मम। Bयद्यागछेट् भक्षयेत्स धानाः सोमं पिवेदपि ॥३१॥ B इति तस्या वचः श्रुत्वा तत्क्ष्णादेत्य वज्रधृक्। B तिष्ठन्वेद्यामुत्ररस्याम् उच्चेराह स रोरुवत् ॥ ३२॥ नृतीयया चतुर्थ्या च प्र देवचेत्यपां स्तुती। अपांनपादित्यनेन नामाग्निर्मध्यम स्तुतः ॥३३॥ एति यद्वैश्वदेवं तु तस्य प्रेत्येन्द्रमुत्तरम्। वैश्वदेवी प्र मेत्येका सं मेत्येन्द्रो हृचः परः ॥३४॥ कुरुश्रवणमर्चतः परे हे नासदस्यवम्। मृते मिवातिथौ राज्ञि तन्नपातमृषिः परैः ॥३५॥ उपमन्त्रवसं यस्य चतुर्भिः स व्यशोकयत्।

411

ફ્ષા

प्रावेषा इति सूक्तं यत् तदस्यस्तुतिरुचाते ॥३६॥ अवासान्हादशी स्तीति नवम्याद्या च सप्तमी। △चयोदशी कृषिं स्तीति कितवं चानुशासति। अक्षांस्तु शेषा निन्दन्ति अनुधं वैश्वदेवते ॥३९॥ Bसाविचमेके मन्यको मही ऋग्ने स्तवं परम्। B आचार्याः शौनको यास्को गालवश्रीत्तमामृचम् ॥३৮॥ नमः सीर्यमेन्द्रमस्मिन् सीर्ये षष्ट्या तु या स्तुताः। निपातिन्यैस्ताः सूक्तान्ते विश्वदेवोऽच तु द्वृचः ॥३९॥ आियनानि तु यस्त्रीणि ऐन्द्राण्यस्त्रेव सु प्र च। ऐन्द्राणामुत्तमायास्तु स्तुतोऽधर्चे वृहस्पतिः ॥४०॥ t II परे दिवस्पर्याग्रेये प्रथमस्योत्तमेन तु। द्यावापृथियो विश्वे च पद्धोऽधर्चेन संस्तुताः ॥४१॥ B आसीत्काक्षीवती घोषा पापरोगेख दुर्भगा। B उवास षष्टिं वर्षाणि पितुरेव गृहे पुरा ॥४२॥ B ज्ञातस्ये महतीं चिन्तां न पुत्री न पतिर्मम । B जरां प्राप्ता सुधा तस्मात् प्रपद्येऽहं शुभस्पती ॥४३॥ B यथेती मामकस्तात श्राराध्यावाप योवनम्। <sup>B</sup> आयुरारोग्यमैश्वर्यं सर्वभूतहने विषम् ॥४४॥ B रूपवत्तां च सीभाग्यम् ऋहं तस्य सुता यदि। Bममापि मन्ताः प्रादुःस्युर् यै स्तोचेते मयाश्विनी ॥४५॥ 611 B चिनायनीति सूक्ते है यो वां परि ददर्श सा। B स्तुतौ ताविश्वनौ देवी प्रीती तस्या भगानारम् ॥४६॥ B प्रविषय विजरारोगां सुभगां चक्रतुष्य ती। Bभर्तारं ददतुस्तस्य सुहस्त्यं च सुतं मुनिम् ॥४९॥ B ददतुस्त्रासुपर्याभ्यां यबासत्येति नीर्त्यते ।

9011.

9911

1159

Bकाश्चीवत्ये च घोषाये न तस्यामार्जुरोऽनया ॥४६॥ प्राजापत्यासुरी तासीट् विकुरता नाम नामतः। सेछनीन्द्रसमं पुत्रं तेपेऽष सुमहत्तपः ॥४९॥ सा प्रजापतितः कामांल् लेभेऽष विविधान् वरान्। तस्यां चेन्द्रः स्वयं जज्ञे जिघांसुर्देत्यदानवान् ॥ ५०॥ एकदा दानवैः साधै समरे समसज्यत। जघान तेषां नवतीर् नव सप्त च सप्तकान् ॥ ५१॥ भिच्चा स्ववाहुर्वीर्येण हैमरीष्यायसीः पुरीः। हता सवीन् यथास्थानं पृथियादियवस्थितान् ॥५२॥ पृथिष्यां कालकेयांश्व पौलोमांश्वेव धन्विनः। तांच चुत्सादयामास प्रह्लादतनयान्दिवि ॥५३॥ राज्यं प्राप्य स दैत्येषु स्वेन वीर्येख दर्पितः। देवान्बाधितुमारेभे मोहितोऽसुरमायया ॥५४॥ वाध्यमानास्तु तेनापि असुरेणामितीजसा। उपाधावनृषिष्रेष्ठं तत्प्रनोधाय सप्तगुम् ॥५५॥ चाषिस्तु सप्तगुनीम तस्यासीत्सुप्रियः सखा। स चैनमभितुष्टाव जगृभ्मेति करे स्पृशन् ॥५६॥ ततः स बुड्वा चात्मानं सप्तगुस्तुतिहर्षितः। स्रात्मानमेव तुष्टाव स्नहं भुवमिति चिभिः ॥५९॥ कीर्तयन्स्त्रानि कमीणि यानि सम कृतवान्युरा। ययाकरोच वेदेहं यंसं सोमपतिं नृपम् ॥५৮॥ वसिष्ठशापादभवर् वैदेहो नृपतिः पुरा। इन्द्रप्रसादादीने च सन्नैः सारस्वतादिभिः॥५९॥ B प्रभूतां शक्तिमत्तां च शनूखामणपाकियाम्। नृषु सर्वेषु चैषार्य प्रभुतं भुवनेषु च।

प्र वो मह इति तस्याम् आत्मनो वीर्यमह्ययम् ॥६०॥ वैम्बानरे गृहपतौ यविष्ठेऽग्रौ च पावके। वषट्रारेण वृक्णेषु भातृष्वग्री सहःसुते ॥६१॥ अपचकाम देवेभ्यः सौचीकोऽग्निरिति श्रुतिः। स प्राविशदपक्रम्य ऋतूनपो वनस्पतीन् ॥६२॥ ततोऽसुराः प्रादुरासन् नष्टेऽस्रो हव्यवाहने। तेऽग्रिमेवान्ववैद्यना देवा हत्वामुरान्युधि ॥६३॥ 9311 तं तु दूराद्यमश्चेव वरुणश्चान्वपश्यताम्। उभावेनं समादाय देवानेवाभिजग्मतुः ॥६४॥ दृष्ट्वा देवास्वेनमूचुर् असे हव्यानि नो वह। वरान् गृहाण चास्मत्तश् चिचभानो भजस्व नः। Bदेवयानान् सुगान् पथः कुरुष्व सुमनाः स्वयम् ॥ ६५॥ प्रत्युवाचाय तानिप्रार् विश्वे देवा यदूच माम्। तत्करिषे जुषनां तु होचं पञ्च जना मम ॥६६॥ शालामुखः प्रणीतश्च पुत्रो गृहपतेश्व यः। उत्तरो दक्षिणश्वामिर् एते पत्र जनाः स्मृताः ॥६७॥ 981 मनुषाः पितरो देवा गन्धवीरगराह्यसाः। Bगन्धर्वाः पितरो देवा ऋसुरा यक्षराक्षसाः ॥६৮॥ यास्कीपमन्यवावेतान् आहतुः पञ्च वै जनान्। निषादपचमान् वर्णान् मन्यते शाकरायनः ॥ ६०॥ ऋतिजो यजमानं च शाकपूरिएस्तु मन्यते। Bहोताध्वर्युस्तयोद्गाता ब्रह्मा चेति वदन्ति तान् ॥९०॥ B चक्षुः श्रोचं मनो वाक् च प्राण्येत्यात्मवादिनः। Bगन्धवीप्सरसी देवा मनुष्याः पितरस्त्रषा ॥ ७९॥ Bसपाच बाह्यणे चैव श्रूयनो होतरेयके।

9411

Bये चान्ये पृषिवीजाता देवाश्वान्येऽथ यज्ञियाः ॥७२॥ श्रायुरस्तु च मे दीघं हवीं विविधानि च। अरिष्टिः पूर्वजानां च भातृणामध्वरेऽध्वरे ॥७३॥ प्रयाजाश्वानुयाजाश्व घृतं सीमे च यः पणुः। महैवत्यानि वे सन्तु यज्ञी महेवतोऽसु च ॥ 9४॥ तवाग्ने यज्ञ इत्येतत् प्रत्याधि स्विष्टकृच सः। यस्य चीिण सहस्राणि नव चीिण शतानि च ॥ ९५॥ चिंशच्चेव तु देवानां सर्वानेव वरान्ददुः। ततोऽग्निः सुमनाः प्रीतो विश्वेर्देवैः पुरस्कृतः ॥ ७६॥ विध्याङ्गानि यज्ञेषु चक्रे होचमतन्द्रितः। थातृभिः सहितः प्रीतो दिव्यात्मा हव्यवाहनः ॥ ७७॥ तस्यास्य देवदावीसीन् मेदो मांसं च गुग्गुलुः। सुगन्धितेजनं स्नायु शुक्रं रजतकाञ्चने ॥७৮॥ रोमाणि काशाः केशास्तु कुशाः कूमी नखानि च। अन्त्राणि चैवापवका मज्जा सिकतश्कराः ॥ १९॥ असृक् पित्तं च विविधा धातवो गैरिकादयः। एवमिय देवाश्व मूक्तिर्महदिति विभिः ॥ ५०॥ समूदिरे परे तस्माद् ऐन्द्रे सूक्ते तु तां सु ते। B विधुं दद्राणमित्यस्यां सूर्याचन्द्रमसौ स्नुतौ ॥६१॥ Bप्राणवज्ञात्मवज्ञापि स्तुतिर्थव दृश्यते। इदं हे वैश्वदेवे च हितीये \*मनसंसृचः ॥ ५२॥ प्रथमेन्द्री वितीयाग्रेय्य् अन्या तत्सोमदेवता। B अपि स्तीति पितृनेतद् आर्तिजं यत्तदुत्तरम् ॥ ७३॥ Bसूक्तमाख्यानसंयुक्तं वक्तुवामस्य मे पृषु। B संमोहाबरसंइस्य शनुगाभिहतस्य तु ॥ ६४॥

9ई॥

u ēp

र्नेंह ॥

901

जीवावृत्तिः सुबन्धोर्वा यदि वा मनस स्तवः। राजासमातिरैस्वाकू रथप्रोष्टः पुरोहितान् ॥ ६५॥ युदस्य बन्धुप्रभृतीन् हैपदा येऽ विमग्डले। हो किराताकुली नाम ततो मायाविनी हिजी ॥ ६६॥ असमातिः पुरोऽधत्त वरिष्ठी ती हि मन्यते। ती कपोती हिजी भूवा गवा गीपायनान्मि ॥६९॥ मायावलाच योगाच सुवन्धुमभिपेततुः। स दुः खादभिघाताच मुमोह च पपात च ॥ ५ ६॥ तौ ततोऽस्यासुमालुच्य राजानमभिजग्मतुः। ततः सुबन्धी पतिते गतासी भातरस्तयः ॥ ५०॥ जेपुः स्वस्त्ययनं सर्वे मेति गीपायनाः सह। मनञ्जावर्तनं तस्य सूक्तं यदिति तेऽभ्ययुः॥ १०॥ ▲ जेपुष भेषजार्थ यं प्रतारीति परं ततः। सूक्तस्याद्यस्तृचस्तच निर्कृतेरपनोदनः ॥ ९१॥ चयः पादा मो ष्विति तु सीम्या नैर्ज्ञत उत्तमः। मृक् सीम्या नैर्म्यती चैषा असुनीते स्तुतिः परे ॥ ९२॥ हुचे तानुमतं पादम् अन्यं यास्कासु मन्यते। भूद्यीः सोमख पूषा च खं पथ्या स्वस्तिरेव च ॥ १३॥ सुबन्धोरेव शान्यर्थं पुनर्न ऋचि तु स्मृताः। तृचः शमिति रोदस्योर् ऐन्द्रोऽर्धर्चः समित्यृचि ॥ ९४॥ रपसो नाशनार्थं व तुष्टुवुस्वय रोदसी। रप इत्यभिधानं तु गदितं पापकृछ्योः ॥ ९५॥ ऋग्भिरति चतसृभिस् तत ऐस्वाकुमस्तुवन्। इन्द्र क्षमेत्युचा चास्य स्तुत्वाशंसिषुराशिषः ॥ ९६॥ अगस्यस्मेति माता च तेषां तृष्टाव तं नृपम्।

स्तुतः स राजा सन्नीळस् तस्यो गोपायनानिम ॥९७॥ सूक्तेनाणस्तुवन्नियं हैपदेन यथानिषु। अग्निरपत्रवीदेतान् अयमनाःपरिध्यमुः ॥ ९५॥ 2011 सुबन्धीरस्य चैस्वाकोर् मया गुप्तो हितार्थिना। सुबन्धवे प्रदायामुं जीवेत्युक्का च पावकः ॥ ९९॥ स्तुतो गौपायनैः प्रीतो जगाम चिदिवं प्रति। अयं मातेति हृष्टास्ते सुबन्धोरसुमाह्रयन् ॥ १००॥ शरीरमभिनिर्दिश्य मुबन्धोः पतितं भुवि। सूक्तशेषं जगुष्णास्य चेतसी धारणाय ते ॥१०१॥ लबासुं चायमित्यस्यां पृथक् पाणिभिरस्पृशन्। षिकदं वैश्वदेवानि द्वितीयेऽ क्विरसां स्तुतिः ॥ १०२॥ जनम कर्म च सख्यं च इन्द्रेण सह कीर्तयन्। स्तीति प्र नूनमित्याद्याः सावएर्यस्य मनो स्तुतिः ॥१०३॥ तस्यैव चायुषोऽषाय देवान्स्तीत्यभ्ययाद्रिः। सुवामाणं महीमू षु दक्षस्येत्यदिते स्तुर्तिः ॥१०४॥ पथ्यास्वस्तेः स्वस्तिरिडि स्वस्ति नो मस्तां स्तृतिः। मारुतीमृचमन्वाहेत्य् उक्तमाध्वयवेषु हि ॥१०५॥ या गौरिति तथैवास्यां स्तूयते मध्यमा तु वाक्। मिनाय मेनावरुणी भुज्युमंहस ज्ञान्त्रिनी ॥१०६॥ 🗚 स्तीर्यंपि च मनुं स्वस्ति दृचे वाचं च मध्यमाम्। अथेमां हे वाहस्पत्ये भद्रा आग्नेयमाप्रियः ॥१०९॥ B प्रथमे बाईस्पत्ये तु ऋर्धर्चे ब्रह्मणस्पतिः । Bविश्वदेवेऽपि मूक्तेऽच स्तुतोऽर्धर्चे बृहस्पतिः। B ब्रह्मणस्पतिरित्यस्मिन् लिङ्गवाक्यविकार्तः ॥ १०८॥ २२॥ यज्ज्योतिरमृतं ब्रह्म यद्योगात्समुपास्नुते ।

तज्ज्ञानमभितुष्टाव सूक्तेनाथ बृहस्पतिः ॥ १००॥ जीवनार्थं प्रयोगस्तु मन्त्राणां प्रतिविध्यते। वेदतत्त्रार्थविज्ञानं प्रायेणाच हि दृश्यते ॥११०॥ आचार्याः केचिदित्याहुर् अच वाग्विदुषां स्तवः। यथाभिर्निन्छतेऽचिर्भः सूत्तेऽन्याभिर्नर्थवित् ॥ १९९॥ यथैतामन्वविन्दना विडांसर्षिगतां सतीम्। यथा च व्यभजन् यज्ञे तदचोक्तं तृतीयया ॥११२॥ प्रशस्यते दशम्या तु विद्वानुत्तमया तृचा। यद्गे महर्त्विजामाह विनियोगं च कर्मणाम् ॥१९३॥ परे तु स्तूयते दंक्षो अष्टी चैवादितेः सुताः। धातेन्द्रो वरुणी मित्रो अंशः सूर्योऽर्यमा भगः ॥११४॥ रेन्द्रे जनिष्ठाः सूक्ते वे प्र स्वित्यन परं तु यत्। तच प्राच्यः प्रतीच्यश्व सवन्यो दिख्णाश्व याः ॥११५॥ ताः सप्त सप्तकैर्वर्गेः संस्तूयन्ते प्रधानतः। याव्यामा वो मारुते हे अभ्रप्रुष इति स्मृते ॥११६॥ अपरयमिति चाग्नेये य इमा वैश्वकर्मणे। मान्यवे यस्त इत्येते परं यतु मम व्रते ॥ १९७॥ तदाशीवीदबहुलं स्तीति विश्वान्दिवीकसः। पराकदास आग्नेयं यदुदित्यष्टकं परम् ॥ ११८॥ मैचावरुएयृक् तचास्ति चतुर्थ्येन्द्रार्वेन्युपोत्तमा । साविची चैंव सूर्या च सैव पत्नी विवस्वतः ॥११०॥ स्तुता वृषाकपायीति उषा इति च योच्यते उषा एषा विधातमानं विभज्य प्रैति गोपतिम् ॥ १२०॥ उषाः पुरोदयाद् भूता सूर्या मध्यंदिने स्थिते। भूता वृषाकपायी च दिनान्तेष्ववगञ्जति ॥ १२१॥

२३॥

सत्यसूर्यर्तसोमानां सौर्याद्याच सृगुच्यते । पराभिस्तिमृभिस्वृग्भिर् उच्यते सोम श्रोषधिः ॥१२२॥ विस्पष्टमुत्तरा तासाम् ऋक् चन्द्रमसमर्चेति। सूर्याय भाववृत्तं तु रैभीत्यष्टाभिरुव्यते ॥ १२३॥ 2411 यदिश्वनी दृच स्तीति सूर्यमेवोत्तरार्चति। सप्तदशी वैश्वदेवी सौयीचान्द्रमसी परा ॥ १२४॥ परस्याः प्रथमी पादी सीयीं चान्द्रमसी परी। श्रीर्णवाभो दृचे तस्मिन् ऋषिनी मन्यते स्तुती ॥१२५॥ सूर्याचन्द्रमसौ तौ हि प्राणापानौ च तौ स्मृतौ। ऋहोराची च तावेव स्थातां तावेव रोदसी ॥१२६॥ अभ्रुवाते हि तो लोकाञ् ज्योतिषा च रसेन च। पृथक्पृथक् च चरतो दक्षिणेनोत्तरेण च ॥१२०॥ Bसूर्यः सरित भूतेषु सु वीरयित तानि वा। B सु ई्येत्वाय यात्येषु सर्वकार्याणि संद्धत्॥ १२८॥ રદે॥ B चारु द्रमित वा चायंश् चायनीयों \* द्रमत्युत । Bचमेः पूर्वे समेतानि निर्मिमीतेऽय चन्द्रमाः ॥१२९॥ सुनिंगुनिमित तस्यां सूर्यामारोहतीं पतिम्। स्तौति विश्वावसुं चैव दृचे गन्धर्वमुत्तरे ॥१३०॥ अनृक्षरा इत्यनया याती स्तीतीह दंपती। गृहान्प्रपद्यमानां तु पराभिः पञ्चभिर्वधूम् ॥१३१॥ वाससञ्च वधूनां च वरदानं प्रचक्षते। तत स्त्रिंया विरागस्य विभवे सर्ति वाससः ॥१३२॥ 11 C S अन्यच मैचुनाझतुर् हरणं प्रतिषिध्यते। ये यक्ष्मनाशिनी स्त्रीति दृचे मा परिपन्यिनः ॥१३३॥ नृष्टमेतदिति लाह यादृग्वाधूयमहिति।

**ज्राशास्ते चैव विविधं ज्ञातिभ्यश्वानुशासनम् ॥१३४॥** बडा स्त्री भाववृत्तिश्व पर्या तन कथ्यते। Bगृभ्णामि त ऋचा हस्तं गृह्णवय धनाशिषः ॥१३५॥ B आशास्ते परया तस्याः संयोगार्थास्त्रथाशिषः। पराभिराशीश्वाशास्ते पृथक् ताभ्यां सहैव च ॥ १३६॥ B अघोरेति तृचे तस्याः समिहेति ह्योर्डयोः। B स्ना नः प्रजापतेर् ईंमाम् ऐन्द्री चौंन्या बृहस्पतेः ॥ १३९॥ २५॥ मन्त्रा वैवाहिका ह्येते निगद्यन्ते नृणामपि। ञ्जातिजा याजमानाष्य यथारूपं विशेषतः ॥ १३८॥ प्रत्यृचं प्रतिकीर्त्यने देवताश्वेह यासु याः। वदेत्तां देवतां तासु नाराशंसीर्वदेत वा ॥१३९॥ श्रीषसीः सर्वथा चैता भाववृत्तं प्रचक्षते । सूर्यया सह सूक्तेऽस्मिन् पादश्वेवाच लष्ट्यते ॥ १४०॥ वि हि वाषीकपं सूक्तम् असी हि कपिली वृषा। इन्द्रः प्रजापतिश्वेव विश्वसादिन्द्र उत्तरः ॥ १४१॥ रस्रोहणादि चाग्नेयं चीन् स्तौत्यग्नीन् परं हविः। इमं च मध्यमं चैव ऋसौ वैश्वानरं च यः ॥१४२॥ 1199 रेन्द्रात्पुरुषसूक्तं च अन्यया पीरुषस्य तु। यंथेनमभजन्साध्या यज्ञांचे सोऽर्घ उच्यते ॥१४३॥ ञ्जापान्तमन्युरित्येन्द्यां स्तुतः सोमोऽच दृश्यते। सालोक्पात्साहचर्याडा स्तूयते सोम एवं वा ॥ १४४॥ निपातभाजं सोमं च अस्यां रथीतरीऽववीत्। ऐन्द्रेषु हि निपातीऽच स्तुतोऽग्निररुणेन सम्॥१४५॥ यज्ञस्य वी वैश्वदेवे प्रेत इत्युत्तरं तु यत्। तपार्वुदस्तु यावाणं मूर्तिमन्तमिवार्चति ॥१४६॥

30 N

**39 11** 

Bप्र तद्दुःसीम इत्यृग्भ्यां राज्ञां दानं च शंसति। पुरूरविस राजवीव् अपरासूर्वभी पुरा। व्यवसत्संविदं कृता तस्मिन्धर्मे चचार च ॥१४९॥ तया तस्य च संवासम् असूयन् पाकशासनः। येतामहं चानुरागम् इन्द्रवच्चापि तस्य तु ॥ १४८॥ स तयोस्तु वियोगार्थं पार्श्यस्यं वजमनवीत्। प्रीतिं भिन्दि तयोर्वज मम चेदिक्ति प्रियम् ॥१४९॥ तथेत्युक्का तयोः प्रीतिं वजोऽभिनाँस्वमायया । ततस्तया विहीनस्तु चचारोन्मत्तवनृपः ॥१५०॥ चरन्तरित सोऽपश्यद् अभिरूपामिवोर्वशीम्। सखीभिरभिरूपाभिः पञ्चभिः पार्श्वतो वृताम् ॥१५१॥ तामाह पुनरेहीति दुःबासा तत्रवीदृपम्। ऋप्राप्याहं त्वयाद्येह स्वर्गे प्राप्स्यिस मां पुनः ॥१५२॥ श्राह्मानं प्रति चाख्यानम् इतरेतरयोरिदम्। संवादं मन्यते यास्क इतिहासं तु शीनकः ॥१५३॥ हय इति परमैन्द्रं प्र ते या स्रोषधीस्तवः। **ष्ट्रप्रयोगे भिषजस्वेतद् यष्ट्रमनाशाय कल्पते ॥१५४॥** आर्ष्टिवेणुस्तु देवापिः कीरव्यश्चेव शंतनुः। भातरी कुरुषु वेती राजपुची बभूवतुः ॥१५५॥ ज्येष्ठस्तयोस्तु देवापिः कनीयांश्वेव शंतनुः। त्वरदोषी राजपुषस्तु ऋष्टिषेणसृतोऽभवत् ॥ १५६॥ राज्येन छन्दयामासुः प्रजाः स्वर्गे गते गुरी। स मुहुर्तिमिव ध्याला प्रजास्ताः प्रत्यभाषत ॥ १५९॥ प्रजास्ताः प्रत्यभाषत ॥

॥ रति मृहदेवतायां बप्तमी ध्यायः ॥

911

न राज्यमहमहीमि नृपतिवीऽस्तु शंतनुः। तथेत्युक्काभ्यसिन्बंस्ताः प्रजा राज्याय शंतनुम् ॥१॥ ततोऽभिषिक्ते कौरव्ये वनं देवापिराविशत्। न ववर्षाय पर्जन्यो राज्ये द्वादश वे समाः ॥२॥ ततोऽभ्यगछद्देवापिं प्रजाभिः सह शंतनुः। प्रसादयामास चैनं तस्मिन्धर्मव्यतिक्रमे ॥३॥ शिशिक्ष चैनं राज्येन प्रजाभिः सहितस्तदा। तमुवाचाष देवापिः प्रह्रं तु प्राञ्जलिस्थितम् ॥४॥ न राज्यमहमहीमि लग्दोषीपहतेन्द्रियः। याजियणामि ते राजन् वृष्टिकामेज्यया स्वयम् ॥५॥ ततस्तं तु पुरोऽधत्त ऋार्तिज्याय स शंतनुः। स चास्य चक्रे कर्माणि वार्षिकाणि यथाविधि ॥६॥ बृहस्पते प्रतीत्यृग्भिर् ईजे चैव बृहस्पतिम्। B वितीययास्य सूक्तस्य बोधिते जातवेदसा ॥९॥ B आस्ये ते द्युमतीं वाचं दधामि स्तुहि देवताः। ततः सोऽस्मै ददी प्रीतो वाचं देवीं तया च सः ॥ ।।।। सुरिभम्रतसृभिर्देवाञ् जगौ वृष्ट्यर्थमेव तु । अग्निं च सूक्तशेषेण कमेन्द्रं सूक्तमुत्तरम् ॥९॥ इन्द्र दृद्धेति विश्वेषाम् उदित्यृत्विक्स्तुतिः परम्। शक्तिप्रकाशनेनेषां विनियोगोऽच कीर्त्यते ॥ १०॥ प्रेतीतिहाससूक्तं तु मन्यते शाकटायनः । यास्को द्रीधणमेन्द्रं वा विश्वदेवं तु शीनकः ॥ १९॥

ञ्जाजावनेन भार्म्यं इन्द्रासोमी तु सुद्रलः। अजयबृषमं युक्का ऐन्द्रं च दूघणं रघे ॥१२॥ B युद्ध्यम् संख्ये जयं प्रेप्सुर् ऐन्द्रोऽप्रतिरथो\* जगौ। आशुरैन्द्रमप्त्राँ देवी अमीषामित्यृचि स्तुता ॥ १३॥ B चतुर्थी बाईस्पत्या स्थान् नाकुले च महानिंति । हृचस्तु मारुतः प्रेतेंत्य् ऐन्द्री वा ब्रह्म यत्परम् ॥ १४॥ तचानिरुक्तसूकादाव् ऋगेका सूर्यमचीति। धर्मपराश्वतस्रस्तु सवितारमभीति या ॥१५॥ सूक्तशेषस्य षकृचः सूर्याचन्द्रमसौ सह। तुष्टावेन्द्रमसावीति अष्टकोऽस्मात्परेण तु ॥१६॥ कीत्सः कदा वसी सूक्तं दुर्मिची नाम नामतः। मुमिनचीव नाम स्याद् गुणार्चमितरत्पदम् ॥ १९॥ भूतांशस्तु प्रजाकामः कर्माणि कृतवान्पुरा। न हि लेभे प्रजाः काश्वित् काश्यपो मुनिसत्तमः ॥ १८॥ उवाच भाया भूतांशं सुतानिह्यसि यावतः । तावतो जनयिषामि देवता बन्बग सुहि॥१९॥ तमभ्ययुद्धं सर्वाणि इन्द्यानि स्तुतिकाम्यया। तान्यवेह्याच तचके नामत्यी मूक्तभागिनी ॥२०॥ तदेतदनातो भावाद् आश्विनं सूक्तमुच्यते। न सस्मिन्देवतालिङ्गं प्रागन्यादृश्यते पदात्॥२१॥ सूक्तेन तु परेणाच स्वयमाविरभूदिति। श्चात्मानमेव तुष्टाव प्राजापत्याच दक्षिणा ॥२२॥ दातृनच स्तुतानेके दिख्यानां वदिना तु। दातृताहि हिंगानां च भीजाश्वतसृभि स्तुताः ॥२३॥ ञ्चसुराः पण्यो नाम रसापारनिवासिनः।

311

411

&n ·

911

गास्तेऽपजहुरिन्द्रस्य न्यगूहंच्य प्रयत्नतः ॥२४॥ बृहस्पतिस्तथापश्यद् दृष्ट्वेन्द्राय शशंस च। प्राहिगोत्तव दूत्येऽच सरमां पाकशासनः ॥२५॥ किमित्यचायुजाभिस्तां पप्रद्युः पण्योऽसुराः। कुतः कस्यासि कल्याणि किं वा कार्यमिहास्ति ते ॥ २६॥ स्रयाववीत्तान्सरमा दूत्येन्द्री विचराम्यहम्। युष्मान्त्रजं चान्विष्यनी गास्रिवेन्द्रस्य पृद्धतः ॥२९॥ विदिनेन्द्रस्य दूनीं ताम् असुराः पापचेतसः। जचुमी सरमे गास्वम् इहास्मानं स्वसा भव ॥२५॥ B विभजामो गवां भागं माहिता ह ततः पुनः। मुक्तस्यास्यान्यया चर्चा युग्माभिक्त्वेव सर्वेशः॥२०॥ सात्रवीबाहमिछामि स्वसृतं वा धनानि वा। पिनेयं तु पयस्तासां गवां यास्ता निगृह्य ॥३०॥ असुरास्तां तथेन्युक्का तदाजहुः पयस्ततः। सा स्वभावाच लील्याच पींना तत्पय आसुरम् ॥३१॥ परं संवननं इद्यं बलपुष्टिकरं ततः। श्तयोजनविस्ताराम् अतरत्तां रसां पुनः ॥३२॥ यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीत्सुदुर्जयम् । पप्रहेन्द्रश्व सरमां कचिता दृष्टवत्यसि ॥३३॥ सा नेति प्रत्युवाचेन्द्रं प्रभावादासुरस्य तु। तां जघान पदा कुडः उन्निरनी पयस्ततः ॥ ३४॥ जगाम सा भयोहिया पुनरेव पणीन्प्रति। पदानुसारिपञ्चत्या रथेन हरिवाहनः ॥३५॥ गता जघान च पणीन् गाश्व ताः पुनराहरत्। तेऽबदन्वैषदेवं तु बसजाया जुहूर्जगौ ॥३६॥

B जामदैंगं समिखोऽद्य श्राप्रीसूक्तमतः परम्। युगपंडे वजनां तं वेरूपा ऋषयस्त्रिभः ॥३९॥ इन्द्रं प्रतिजगुः सूक्तेः पणीन्प्रति मनीषिणः। वैष्यदेवं परं सूक्तं घर्मत्येकेऽच तु स्नुतान् ॥३৮॥ देवानिन्दं च मन्यने छन्दांस्यियं च मध्यमम्। श्राग्नेयं चिच इत्येतज् जगादर्षिरुपस्तुतः ॥३९॥ पिवेन्द्रं स्तीति नेत्यनं राष्ट्रीय्वामेयमुत्तरम्। इति वे लावंमेन्द्रं तद् आशाः षष्ट्यां निपातिताः ॥४०॥ । ।। प्राजापत्यमणाग्नेयं वैन्यमित्यनुपूर्वशः। वरुगेन्द्राग्निसीमानाम् इमं न इति संस्तवः ॥४१॥ चतसस्वच सूक्तादाव् अग्निरात्मस्तवं जगी। स्तुतः सोमस्तु षष्ट्या च नवम्या च पदैस्तिभिः ॥४२॥ वारुग्यस्वितरास्तिस ऐन्द्रमेवोत्तमं पदम्। श्रहं वाक्सूक्तमर्यम्णो मिचस्य वरुणस्य च ॥४३॥ न तं राच्याः परं सूक्तं वैश्वदेवं ममेति यत्। नमस्ते वेद्युतं सूक्तम् आशीवीदः परं तु यत्॥४४॥ यां कल्पयन्ति नोऽरयः कृत्यानाश्रनमात्मनः। हिरायस्तुतिरायुषं नासद्यत्परमेष्टिनः ॥४५॥ वदिना भाववृत्तं तद् यो यज्ञ इति चोत्तरम्। अपेन्द्रमच ताश्वित्यो चतुर्थी पञ्चमी स्मृते ॥४६॥ मेचावरुणमीजानं प्रथमायामृचि स्तुताः। सर्धर्चे द्यौष्य भूमिष्य अधिनी चोत्तरे ततः ॥४९॥ प्रो घ्वेन्द्रे वैश्वदेष्यृक् तु निकर्देवा मिनीमसि। यस्मिन्वृष्ठ इति तस्मिन् द्यस्थान स्तूयते यमः ॥४७॥ केरविं केंशिनं सूक्तम् उत देवाः परं तु यत्।

देवानामन चाद्या स्याद् वातदेवस्तृचः परः ॥४०॥ नायनां वैष्यदेव्यृक् तु शेषस्वन्धैवतः परः। स्यादेतिष्ठिम्बभैषज्यं रपसो वा विनाशनम् ॥५०॥ भूमिलां यरं सूक्तं तवेन्द्रं सूक्तमुत्ररम्। सूर्यरिमरिति लिखन् सावितः प्रथमुद्भृचः ॥४१॥ आत्मा स्तृतः परोक्षस्तु गन्धर्वेणोत्तरे तृचे । इन्द्रो वैष निपातेन ऋषवा सूर्य उचाते ॥ पश्रा B सूक्ते ऽस्मिन्देवतास्तिम् एता एव प्रकीर्तिताः। B आग्नेयं लग्ने तवेति\* स्रग्ने सहित यत्परम् ॥५३॥ स्रामेयं वैश्वदेवं च स्रयमित्यच तु हृचाः। शाक्रीश्वतार ऋषयो अग्निमार्चन्पृथक्पृथक् ॥५४॥ आष्ट्रिनं त्यं चिदित्येतद् अयमेन्द्रं ततः परम्। इमां खनामीति सूक्तम् इन्द्राणी यत्स्वयं जगौ ॥ ५५॥ तदीपनिषदं षट्टं भाववृत्तं प्रचक्षते। B उत्तानपंगा पाठां तु स्तीति सूक्ते महीषधिम् ॥ ५६॥ B पतिसंवननी लन्यान्याः सपत्यपनीदिकाः । अरएयानीत्यरएयान्या स्तुतिरेन्द्रे श्रदुत्तरे ॥ ५०॥ साविचं सविता यन्तैः समिडिश्वासिमध्यसे। आग्नेयं श्रह्मया श्राहं मेधासूक्तमतः परम्॥५৮॥ आग्रेयमा मूँरेत्वेतच् छास ऐन्द्रे ततः परे। सोम एकेम्य इत्येतद् भाववृत्तं प्रचक्षते ॥ ५०॥ यदरायीत्यलक्ष्मीझं तच चत्तो इति वृचे। प्राधान्याद्वा निपाताद्वा स्तूयते ब्रह्मण्स्पतिः ॥६०॥ इन्द्रश्वेव यदित्यस्यां विश्वे देवाः परीत्यृचि । आग्नेयं चाग्निमित्वेतद् वैश्वदेविममा नु कम् ॥६१॥

9011

9911

इन्द्रः प्राधान्यतस्त्वच विश्वेर्देवेः सह स्नुतः। ञादित्येश्व महिद्रश्व तथारूपं हि दृश्यते ॥६२॥ सूर्यो न इति सीर्यं तु यत्नेतदुदसार्विति। पौलोमी स्वान्गुणांस्तव सपलीनां च शंसित ॥६३॥ 9311 ऐन्द्रं तीवस्य मुज्ज्ञामि भेषज्यं यहमनाशनम्। राजयक्ष्महर्णं सूक्तं प्राजापत्यं तदुच्यते ॥ ६४॥ ऐन्द्राग्नं मन्यते यास्त एके लिङ्गोक्तदैवतम्। राह्योद्यामेयमित्युक्तं यस्त्रेतद्वसंगिति तु ॥६५॥ स्रवतामपि गर्भाणां दृष्टं तदनुमन्त्रणम्। वैन्यं तु वेनस्तत्पश्यद् अक्षीभ्यां यक्ष्मनाशनम् ॥६६॥ दुःस्वप्रश्नमपेहीति निपातीन्द्रोऽग्निरेव च। श्रासीदृषिदीर्घतपाः कपोतो नाम नैर्ज्युतः ॥६०॥ अकरोत्कपोतस्तस्याष्ट्र्याम् अग्निधाने पदं किल । स तमात्महितेवीचीः कपोतं स्तुतवानृषिः ॥६५॥ 9811 देवा इति तु सूक्तेन प्रायिश्वत्तार्थमुच्यते। ऋषभं मा सपत्नम्नं येनेदिमिति मानसम् ॥ ६९॥ तुभ्येत्यृषी ददृशतुर् ऐन्द्रं गािषनभार्गवी। वरुणो विधातानुमितर् धाता सोमी बृहस्पितः ॥ ७०॥ षळेता देवतास्तव तृतीयायामृचि स्तुताः। वातस्येति परेणास्तीद् अनिलः पितरं स्वकम् ॥ ७१॥ मयोभूरिति यत्तूक्तम् अपश्यक्तवर ऋषिः। नानारूपाः पयस्विन्यो गावस्तव तु संस्तुताः ॥७२॥ विभार् सौर्यं तं त्यमैन्द्रम् आ याहीत्युषस स्नुतिः। शा ता राज्ञेऽभिषिक्ताय हे मूक्ते चानुमन्त्रणे ॥ १३॥ 9411 प्र व इत्युत्तरं माव्णां टर्द्यं स्तुतिमार्वेदिः।

यस्त्रतः परमाग्नेयं तचार्भव्यृक् प्र सूनवः ॥ ७४॥ भृषिर्जगौ पतंगस्तु पतंगिमिति यत्परम्। तत्सीर्यमेके मन्यन्ते मायाभेदं तथापरे ॥ ९५॥ Bमायाभेदे हितीयायां वाक् स्तुतेत्याह शौनकः। Bदेवी विभित मनसा या वाचं विदितां सतीम् ॥ 9६॥ त्यमू षु तार्स्थदैवत्यं सूक्तं स्वस्त्ययनं विदुः। उदैन्द्रे वैश्वदेवं तु प्रथम्बेति च यत्परम् ॥ ७७॥ ञ्रात्मप्रभावमाचव्युस् तवाद्या चुषयस्त्रयः। रयंतरं यथा स्तोचं स्तोचं चैव यथा बृहत् ॥ १५॥ यथा च संभूतो घर्मः सवितुष्वीपलस्यते। नृहस्पतिरिति तस्मिन् स्तुतः सूक्ते नृहस्पतिः ॥ १९॥ श्राणिषो यजमानस्य केचिदेतां स्तुतिं विदुः। प्राजापत्यस्य यत्तूक्तम् अपश्यं ता प्रजावतः ॥ ५०॥ प्रत्यृचं देवता स्तीति लिङ्गेरेवाच लिक्षताः। श्चाशिषः पुचकामस्य प्रथमा हि वदत्यथ ॥ ५१॥ बितीया पुनकामायास् तृतीयात्मस्तवं तृषेः। यिबणुरिति सूक्तं तु वैश्वदेवं प्रचस्ते ॥ ६२॥ तिसन्तदारगभाषम् ऋषिराशास्त आशिषः। परं तु नेजमेषेति गभार्षे वा तदुच्यते ॥ ७३॥ श्रस्य मे पुचकामाय \* गर्भमा धेहि यः पुमान् \*। स्राणिषो योगमेनं हि सर्वर्गधेन मन्यते ॥ ५४॥ एकारमनुकम्यार्थे नाम्ब स्मरति माढरः। श्राख्याते भूतकरणं बाष्कला श्राव्ययोरिति ॥ ५५॥ माहिषं यन्महि चीणाम् श्रादित्यानां स्तुतिं विदुः। वैरुणार्यमिमनाणाम् आदित्येष्टितरेषु तु ॥ ५६॥

ବଞ୍ଜା

\*9911

एत एव चयो देवा स्तुताः स्वल्पेष्वतोऽन्यया। शान्यर्थं सूक्तमेति पावनं चैव वे श्रुतम्। Bयातौंमपि स्वस्त्ययने दृष्टं तदनुमन्त्रणम् ॥५९॥ उलोऽस्तोत्पितरं वातं वात आग्नेयमुत्तरम्। विस्पष्टं जातवेदस्यं प्रेति दाश्रतयीषु तु ॥ ६६॥ यत्किंचिद्न्यचाग्नेयं जातवेदस्यमुच्यते। आयं गौरिति यत्मूक्तं सार्पराज्ञी स्वयं जगौ ॥ ६९॥ तस्मात्सा देवता तच सूर्यमेक प्रचक्षते। मुद्रलः शाकपृणिश्व ज्ञाचार्यः शाक्टायनः ॥ ७०॥ विस्थानाधिष्ठितां वाचं मत्यनो प्रत्यृचं स्तुताम्। भाववृत्तं परं सूक्तं ददर्शाथाघमर्षणः ॥ ९१॥ परं न विद्यते यसाच् छान्ये वा पावनाय वा। यथाश्वमेधः क्रतुराट् सर्वरिप्रप्रणीदनः॥ १२॥ तथाघमर्षणं ब्रह्म सर्वरिप्रप्रणोदनम्। तदादीनीति यच्चातः संज्ञानं ज्ञानसंस्तवः ॥९३॥ चतुर्थं यन्नु नैर्हस्यं तत्सपलनिवर्हणम्। संसमित् प्राध्वराणां चेत्य् आग्नेययावेव ते स्मृते ॥ ९४॥ उशना वरुणश्चेन्द्रश् चाग्निश्व सविता स्तुताः। संज्ञाने प्रथमस्यां तु डितीयस्यामषाश्विनी ॥९५॥ नृतीया चोत्तमे च हे स्राधिषोऽभिवदिन ताः। इन्द्रः पूषा सपानम्ने डितीयस्यामृचि स्तृती ॥९६॥ देवानामितराः प्रोक्ता ज्ञाशीवीद्पराश्व याः। संसं संज्ञानमित्येते परं संवननं विदुः ॥९९॥ महानाम्य ऋची गुह्यास् ता एन्द्राश्वेव यो वदेत्। सहस्रयुगपर्यनास् ईहिबासं स राध्यते ॥ ९५॥

\*911

\*9011

B तृचाधमं याज्ञिकाः सूक्तमाहुस् तस्मिन्स्तुतौ दृश्यन्ते याः सूक्तभाजः। B प्रधानमुक्तं किल देवता याः सूक्तभाजः सर्वदा शीनकेन ॥ ९९॥ B ऐन्द्रीर्ऋचो महानामीस्तु विद्यात् तथा हि दृष्टं ब्राह्मणे सूक्तशब्दः। B न दृश्यते सूक्तवादो निवित्सु यथा प्रेषेष्वाह सूक्ताभिधानम् ॥ १००॥ B सूक्तेकदेशा इति तान्प्रतीयाद् अन्याश्व कुन्याः पदशो निशास्ताः। B यथैतशो देवनीथादिसंज्ञा कुन्तापे तत्सर्वमेकं हि सूक्तम् ॥१०१॥ पुरीषपदमासां तु प्रथमं स्यात्मजापतेः। आग्रेयमेन्द्रं वैषावं पौषां चैव तु पच्चमम् ॥१०२॥ अग्रेः प्रयाजानुयाजाः प्रेषा ये च हवींषि च। यद्दैवतं हिवस्तु स्यात् प्रैषास्तद्दैवताश्च ते ॥ १०३॥ 2911 निविदां निगदानां च स्वैः स्वैलिङ्गिश्व देवताः। निगदेन निगद्यने याच कल्पानुगा ऋचः ॥१०४॥ अग्रेरेव तु गायच्य उष्णिहः सवितुः स्मृताः। ञ्चनुष्टुभस्तु सीमस्य वृहत्यस्तु वृहस्पंतेः ॥१०५॥ पङ्कयस्त्रिष्टुभश्चेव विद्यादेन्द्रश्च सर्वशः। विश्वेषां चैव देवानां जगत्यो यास्तु काश्वन ॥१०६॥ विराजश्वेव मित्रस्य स्वराजी वरुणस्य च। इन्द्रस्य निचृतः प्रोक्ता वायोश्व भुरिजः स्मृताः ॥१०९॥ ▲ विषये यस्य वा स्थातां स्थातां वा वायुदेवते। यास्वतिछन्दसः काश्चित् ताः प्रजापतिदेवताः ॥ १०६॥ २२॥ 🗚 विद्यन्दसस्तु वायव्या मन्ताः पादैश्व ये मिताः। पीरुषो हिपदाः सर्वा ब्राह्य एकपदाः स्मृताः ॥ १०९॥ समस्ता ऋच आग्नेय्यो वायव्यानि यजूषि च। सौर्याणि चैव सामानि सर्वाणि ब्रासणानि च ॥११०॥ वैष्वदेवो वषट्टारो हिंकारो ये यजामहे।

रूपं वजस्य वाक्पूर्वं स्वाहाकारोऽग्रिदेवतः ॥१११॥ देवानां च पितृणां च नमस्तारः स्वधेव च। कुष्टो मूर्धेनि विज्ञेयस् तालव्यः प्रथमः स्वरः ॥११२॥ हितीयस्तु भुवोर्मध्ये तृतीयः कर्णसंश्रितः। चतुर्थो नासिकाये स्याद् औरसी मन्द्र उच्यते। मन्द्रकर्षेणसंयुक्तम् अतिस्वारं प्रशंसति ॥११३॥ वदिना देवताः कुष्टं मनुष्याः प्रथमं स्वरम्। हितीयं पश्वः सर्वे गन्धवीप्सरसः स्वरम् ॥११४॥ अर्द्धजाः पश्चिगः सपाश् चतुर्धमुपभुञ्जते । मन्द्रं पिशाचा रक्षांसि असुराश्वोपभुज्जते ॥११५॥ श्रतिस्वारस्तु सर्वस्य जङ्गमस्यावरस्य च। वैश्वदेवः स्वरः कुष्टो नित्यं यो मूर्धि तिष्ठति ॥ ११६॥ तालबः प्रथमः साम्नां स्वर् ऋदित्यदैवतः। स्वरो हितीयः साध्यानां भुवोर्देशं समान्नितः ॥ १९७॥ आश्विनस्तु तृतीयोऽच स्वरः कर्णी समाश्रितः।' चतुर्थस्वच वायव्यो नासिकाः स्वर उच्यते ॥११५॥ पञ्चमस्तु स्वरः प्रोक्तण् चास्रुषः सूर्यदेवतः। यस्तु सामस्वरः षष्टः स सौम्यो मन्द्र उच्यते ॥११९॥ विकर्षेण तु मन्द्रस्य युक्तोऽतिस्वार्य उच्यते। स मैचावरुणो ज्ञेयो मन्द्रस्थानसमाहितः ॥१२०॥ सामस्वराणां सप्तानाम् एते देवा इहोदिताः। चयाणामितरेषां तु लोकाधिपतयस्त्रयः ॥ १२१॥ वाग्देवत्योऽणवाग्नेयः प्रस्तावश्चेव सामसु। उन्नीषोपद्रवावेन्द्रो स्यातां वा वायुदेवताँ ॥१२२॥ सीर्यः स्याम्पतिहारोऽच निधनं वैश्वदेवतम् ।

**23 II** 

**48 II** 

हिंकारप्रणवाभ्यां तु पुरस्तादेव कीर्तनात् ॥ १२३॥ . रुत्र ॥ इति व्यस्तसमस्तानां मन्त्राणामिह देवतम्। देवताविदवेखेत प्रयोगे सर्वकर्मणाम् ॥ १२४॥ सप्तर्षयो वसवश्वापि देवा अधर्वाणो भृगवः सोमसूर्याः। पथ्या स्वस्ती रोदसी चोक्तमन्त्रे कुहूर्गुङ्गूरदितिर्धेनुरच्या ॥ १२५॥ असुनीतिरिक्ठा चाशा विधातानुमति है या। अङ्गिरोभिः सहैताः स्युर् उक्तमन्त्राश्च देवताः ॥ १२६॥ विश्वानरो हि सुपर्णो विवस्वान् प्रजापितद्यीः सुधन्वा नगोह्यः। अपांनपादयेमा वातजूतिर् इकस्पतिश्वापि रथस्पतिश्व ॥ १२०॥ स्मिनः पर्जन्यः पर्वता ग्राष्ट्य \* दक्षो भगो देवपानीर्दिशस्त्र । श्रादित्या रुद्राः पितरोऽच साध्या निपातिनो वैष्यदेवेषु सर्वे ॥१२४॥ २६॥ अनुकाना देवताः सूक्तभाजी हिवभाजश्वीभयशा निपातेः। अर्थवं स्यादुभयषान्यषा वा न प्रत्यक्षमनृषेरिस्त मन्त्रम् ॥१२९॥ योगेन दाख्येण दमेन बुद्धा बाहुश्रुत्येन तपसा नियोगैः। उपास्यास्ताः कृत्स्रशो देवता या ऋचो ह यो वेद स वेद देवात्। 🛦 यजूंषि यो वेद स वेद यज्ञान् सामानि यो वेदस वेद तस्वम् ॥१३०॥ मन्ताणां देवताविद्यः प्रयुङ्के कर्म कहिचित्। जुषनो देवतास्तस्य हिवनीदेवताविदः ॥१३१॥ अविज्ञानप्रदिष्टं हि हिवेनेहैंत देवतम्। तसान्मनिस संन्यस्य देवतां जुहुयाद्वविः ॥ १३२॥ \* 29 || स्वाध्यायमिष योऽधीते मन्त्रदैवतिवकुचिः। स सन्तरिव स्वर्गे सन्तरिद्धरपीड्यते ॥१३३॥ ∆िनयमोऽयं जपे होमे ऋषिश्छन्दोऽच दैवतम्। ▲ अन्यथा चेत्र्ययुद्धानस् तत्फलाञ्चाच हीयते ॥ १३४॥ ▲ ऋषिछन्दोदैवतादि ज्ञानं यञ्जादिषु श्रुतम् ।

▲तदाश्रित्य प्राणदृष्टिर् विहिताचेति गम्यताम् ॥ १३५॥
▲श्रविदिला ऋषि छन्दो देवतं योगमेव च।
▲योऽध्यापयेज्ञपेद्वापि पापीयाञ्जायते तु सः ॥ १३६॥
▲श्रथंप्सवः खल्वृषयश् छन्दोभिर्देवताः पुरा।
▲श्रथंप्सवः खल्वृषयश् छन्दोभिर्देवताः पुरा।
▲श्रथंपाविद्यति छन्दो मध्ये लाहुर्महर्षयः ॥ १३९॥
▲श्रुषिं तु प्रथमं ब्रूयाच् छन्दस्तु तदनन्तरम्।
▲देवतामध मन्ताणां कर्मस्वेविमिति श्रुतिः ॥ १३६॥
श्राधारं वाष्यनाधारं विविच्यात्मानमात्मिन।
ईश्रमाणो ह्युभी संधिम् ऋचो देवतिवत्पठेत् ॥ १३९॥
स ब्रह्मामृतमत्यनां योनिं सदसतोर्ध्रवम्।
महज्वाणु च विश्वेशं विश्वित ज्योतिरुत्तमम् ॥ १४०॥

२५॥

। इति नृहद्देवतायामष्टमोऽश्यायः।

विश्रति ज्योतिरुत्तमम्॥

॥ इति ग्रीमकीया वृहद्देवता समाप्ता॥

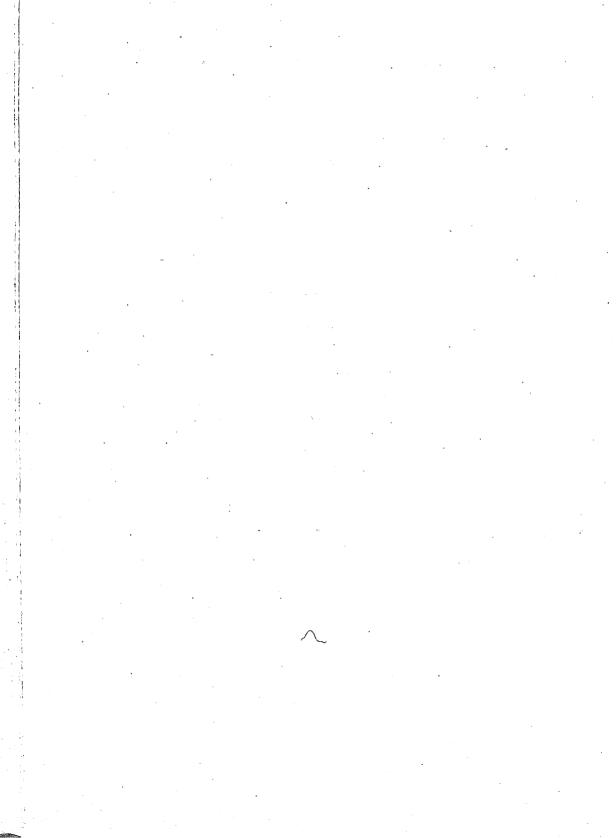

## I. INDEX OF VEDIC PRATĪKAS CITED IN THE BRHADDEVATĀ.

[The citations in black-faced type refer to the Rg-veda, except where a specific indication to the contrary is made; and the other citations refer to chapter and verse of the Brhaddevatā.]

akṣībhyām, x. 163: viii. 66. akşair mā, x. 34. 13: i. 52. agavyūti, vi. 47. 20: v. 111. agastyasya, x. 60. 6: vii. 97. agna āyūmsi, ix. 66. 19: vi. 131. agna indras ca, iii. 25. 4: iv. 102. agninā, viii. 35: vi. 77. agnināgnih sam idhvate, i. 12. 6°: ii. 145. agnim, i. 12. 1: ii. 145; i. 127: iv. 4; viii. 31. 14: vi. 75 (B); x. 156: viii. 61. agnim uşasam, iii. 20. 1: iv. 102. agnir ukthe, viii. 27: vi. 68. agnīparjanyau, vi. 52. 16: v. 118. agnīsomau, i. 93: iii. 124. agne, i. 44: iii. 111 (B). agne acha, x. 141: viii. 53 (B). agne tava, x. 140: viii. 53 (B). agne naya, i. 189: iv. 62. agne marudbhih, v. 60. 8: v. 48. agne sa kṣeṣat, vi. 3. 1: v. 105. agram, iv. 46: v. 4. agre, x. 1: vi. 147. aghora-, x. 85. 44: vii. 137 (B). acety agnih, viii. 56. 5: vi. 85. acha, iii. 33. 3ab: iv. 107; v. 43. 8: v. 41 (B); v. 83: v. 88. achā vada (v. r. B), v. 83: v. 88. añjenti, iii. 8: iii. 28; v. 43. 7: v. 41 (B).

anjanti tvā (sic), iii. 8. 1: iv. 100. atah, i. 22. 16: iii. 93. ati drava, x. 14. 10: vi. 159. adāt, viii, 19. 36: vi. 51. aditir dyauh, i. 89. 10: iii. 123. adyā no deva savitah, v. 82.4: v. 89(B). adhaḥ, viii. 33. 19: vi. 76. adhah svid āsīt, x. 129. 5b: i. 51. adhi, vi. 45. 31: v. 108. adhvaryavah, v. 43. 3: v. 41. anarvāṇam, i. 190: iv. 63. anasvantā, v. 27: v. 29 (B). anu nah, TS. III. iii. 113: iv. 88 (B). anrksarāḥ, x. 85. 23: vii. 131. anv asya sthūram, viii. i. 34: vi. 40. anv it, TS. III. iii. 113: iv. 88 (B). apa, x. 131: viii. 46. apaśyam tvā, x. 183: viii. 80. apaśyam, x. 79: vii. 117. apāt, viii. 69. 11: vi. 92. apehi, x. 164: viii. 67. aprajāḥ santu, i. 21. 5°: i. 58. abudhram, x. 35: vii. 37. abodhi, i. 157: iv. 26; v. 1: v. 12. abjām, vii. 34. 16: v. 165. abhi, v. 41. 19: v. 37; vi. 50. 6: v. 117; viii. 49 (khila): vi. 84 (v. r. B); VS. iv. 25: viii. 15. abhi nah (v. r. B), v. 41. 19: v. 37. abhīdam, x. 48. 7: i. 49.

abhūr u, x. 27. 7: vii. 24. abhraprusah, x. 77: vii. 116. amandān, i. 126. 1: iii. 155. amājurah, x. 39. 3: vii. 48 (B). amīṣām, x. 103. 12: viii. 13. ambi- (tame), ii. 41. 16: ii. 137. ayam yah, x. 27. 21: vii. 27. ayam somah sudānavah, i. 45. 10°: ііі. ІІІ (в). ayam kṛtnuh, viii. 79: vi. 97. ayam devah, vi. 44. 22: v. 108 (B). ayam, i. 20: iii. 90; v. 51. 4: v. 46; viii. 100. 1, 4: vi. 117, 118; x. 60. 12: vii. 102; x. 142: viii. 54; x. 144: viii. 55. ayam mātā, x. 60. 7: vii. 100. aranyāni, x. 146: viii. 57. aram, i. 170. 4: iv. 53. arāyi, x. 155: viii. 60. aruņo mā sakṛt, i. 105. 18: ii. 112. ava, viii. 96. 18: vi. 115. ava drapsah, viii. 96. 13: vi. 116 (v.r. B). avitā naḥ, ix. 67. 10: vi. 131. avīrām, x. 86. 9: i. 53. avīvrdhat, viii. 80. 10: vi. 97. aśvinā, i. 92. 16: iii. 124. aśvinau, v. 78: v. 84. asat, x. 27: vii. 23. asāvi, x. 104: viii. 16. asāvi te, v. 43. 5: v. 41 (v. r. B). asau, i. 105. 16: iii. 137. asau ya eşi, viii. 91. 2: vi. 102 (B). astu śrausat, i. 189: iv. 7. asteva su pra-, x. 42: vii. 40. asmākam, ii. 31: iv. 86. asmākam uttamam, iv. 31. 15: iv. 139 (B). asmin, x. 38: vii. 39. asmai, i. 61: iii. 118. asya, i. 164. 1: iv. 32 (B); ii. 32: iv. 86; x. s. 7: vi. 148.

asyavāmīyam (sūktam), i. 164: iv. 31. asyai me putrakāmāyai,(khila): viii. 84. aham, iv. 26: iv. 135; viii. 74. 13: vi. 95; x. 125: viii. 43. aham bhuvam, x. 48: vii. 57. aham manuh, iv. 26. 1: i. 51.

ā, iv. 16: iv. 127; v. 43. 10: v. 42 (B); v. 43. 11: v. 43; vi. 28: v. 106; vi. 50. 8: v. 117; x. 31: vii. 34;

v. 43. 11: v. 43; vi. 28: v. 106; vi. 50. 8: v. 117; x. 31: vii. 34; x. 60. 1: vii. 96. ā ganta, viii. 20: vi. 57. āgne yāhi, viii. 103. 14: vi. 128. ā te, ii. 33: iv. 89. ā tvā, i. 134. 1: iv. 5; viii. 95: vi. 109; x. 173: viii. 73. ā tvā ratham, viii. 68: vi. 9... ād aha svadhām anu, i. 6. 4: ii. 139. ā dhenavah, i. 152. 6: iv. 17. . ā naḥ, i. 89: iii. 122; i. 186: iv. 62; viii. 8: vi. 47; viii. 46. 25: vi. 80; x. 85. 43: vii. 137 (B). ā no bhadrāḥ, i. 89. 1: iii. 122. āpaḥ, x. 9: vi. 153; vii. 47: v. 174. āpāntamanyuh, x. 89. 5: vii. 144. ā mā pūṣan, vi. 48. 16: v. 114. ã mãm, vii. 50: vi. 1. ā me, viii. 101. 7: vi. 126; viii. 85: vi. 98. āyam gauh, x. 189: viii. 87. ā yāhi, x. 172: viii. 73. āyuşyam, (khila): viii. 45. ā rudrāsaļ, v. 57. 1: v. 47. ā vaḥ, x. 76: vii. 116. ā vartanim madhunā, iv. 45. 8°: iii. 97 (B). ā vām, viii. 42. 4: vi. 78. āvir abhūt, x. 107 : viii. 22. ā śarma, viii. 31. 10 : vi. 74 (B). āśuh, x. 103: viii. 13. āśvinā (=-au), i. 30. 17: iii. 102.

ā saḥ, viii. 46. 21: vi. 80. āsasrāṇāsaḥ, vi. 37. 3: v. 107. ā sūr etu, (khila): viii. 59.

ichanti, iii. 30: iv. 105. ichanti tvā, iii. 80 : iv. 105 (v. r. B). iti vai, x. 119 : viii. 40. itthā, i. 80: iii. 121. idam, i. 113: iii. 138; ii. 28: iv. 83; iv. 49: v. 5; iv. 51: v. 6; viii. 18: vi. 49; x. 56: vii. 82; x. 61: vii. 102. indraḥ, iv. 47. 2: v. 4. indra kṣatrā, x. 60. 5: vii. 96. indra drhya, x. 100: viii. 10. indram mitram, i. 164. 46: iv. 42 (B). indra śresthāni, ii. 21. 6: iv. 74 (B). indra somam piba, i. 15: iii. 34. indrasya, i. 82: iii. 104. indrā, iv. 41.1: v. 2 (v. r. B). indrākutsā, v. 31. 9: i. 56; v. 28. indrāgnī, v. 86: v. 89; iii. 12: iv. IOI (v. r. B). indrāvaruņā, vii. 82: vi. 10. indro vā, viii. 21. 17: vi. 59 (B). 1mam jīvebhyah, x. 18. 4: vii. 11 (B). imam nah, x. 124: viii. 41. imam nu, viii. 76: vi. 96. imam no yajñam, iii. 21. 1: i. 51. imam, i. 94: iii. 126; iii. 54: iv. 121; **x.** 75. 5: ii. 137 (v. r. B). imāḥ, i. 114: iii. 139; ii. 27: iv. 83; **X.** 18. 7: vii. 12. imām khanāmi, x. 145; viii. 55. imāni, viii. 59 (khila) : iii. 119. imā nu kam, x. 157: viii. 61. imām, x. 67: vii. 107; x. 85. 45: vii. 137. ime, viii. 48: vi. 79; x. 18. 8: vii. II (B). ime cetāraķ, vii. 60. 5 : vi. 7 (B). iyam suşmebhih, vi. 61. 2: ii. 137.

iyam, vi. 61: v. 119.

iha, i. 21: iii.91; x. 85. 42: vii.137 (B). iha bravītu, i. 164. 7: i. 52. iheha vaḥ, iii. 60: iv. 122.

ījānam, x. 182: viii. 47. īrmāntāsaḥ, i. 168. 10: iv. 27. īļiṣva, viii. 23: vi. 63. īļe, i. 112. 1: iii. 138. īļe agnim, v. 60. 1a: v. 48 (v. r. b).

ut, v. 42. 8: v. 37 (B); viii. 78: vi. 94; x. 101: viii. 10; x. 179: viii. 77; (khila): vii. 118. uta, vi. 50. 9, 10: v. 117; viii. 18. 8: vi. 49; viii. 67. 10: vi. 90. uta devāh, x. 187: viii. 49. uto hi vām, iv. 38. 1: v. I (v. r. B). ut tistha, i. 40: iii. 107. ut sūryah, vii. 62: vi. 5. ud asau, x. 159: viii. 63. ud īratām, x. 15: vi. 159. ud īrsva nāri, x. 18. 8: vii. 13. ud u jyotih, vii. 76°: vi. II (B). ud u tyat, vi. 51. 1: v. 118; vii. 66. 14: vi. 9 (B). ud u tyam, i. 50: iii. 113. ud u syah, vii. 88: v. 167. udyan, i. 50. 11: iii. 114. ud v eti, vii. 68: vi. 5. upa, ii. 35: iv. 90; iii. 58. 11: iv. 115; v. 42.7: v. 38; vi. 47. 29: v. 112. upaprayantah, i. 74: iii. 120. upa priyam, ix. 67. 29: vi. 133. upa mā ṣaṭ, viii. 68. 14: vi. 91. upa sarpa, x. 18. 10: vii. 17. upopa me, i. 126. 7: i. 52. upopa me parā mṛśa, i. 126. 7: iv. 3. ubhayam, viii. 61: vi. 86 (A). ubhābhyām, ix. 67. 25: vi. 132. urum, vii. 99. 4: vi. 25. ulūkayātum, vii. 104. 22: vi. 32.

uśanā, v. 29. 9<sup>a</sup>: v. 27. uśantā, vii. 91. 2: vi. 18 (B). uṣo vājena, iii. 61: iv. 124 (B).

ūrdhva ū su ņa ūtaye, i. 36.18: iv. 100. ūrdhvaḥ, vii. 39.1: v. 169.

rjram ukṣaṇyāyane, viii. 25. 22: vi. 66. rtam, ii. 30: iv. 84. rtasya ślokaḥ, iv. 23. 8°: ii. 43. rtena, v. 62: v. 81. rdhak, viii. 101. 1: vi. 124. rbhur dhīraḥ, ix. 87. 8°: vi. 135 (B). rṣabhaṃ mā, x. 166: viii. 69. rṣayo vā indram, TS. III. v. 2¹: v. 157 (B).

ekam camasam, i. 161. 2: iii. 87 (B). ekā, vii. 95. 2: ii. 137. etat tyat te, vi. 27. 4: v. 137 (B). etam me stomam, v. 61. 17: v. 74. etā u tyāḥ, i. 92: iii. 124. etau me, x. 27. 20: vii. 27. edam, v. 26. 9: v. 26. eṣaḥ, v. 42. 15: v. 40. eṣa kṣeti, v. 61. 19: v. 75. eṣo, i. 46: iii. 112.

aitu, viii. 81. 11: vi. 74 (B). aibhiḥ, i. 14: iii. 33, 51, 80.

o cit, x. 10: vi. 154. o cit sakhāyam, x. 10: vi. 154 (v. r. B). o tyam, viii. 22: vi. 62.

ka imam, iv. 24. 10: iv. 133. ka īm, vii. 56: vi. 3. kaḥ, iv. 48: v. 3; iv. 55: v. 7. kaṅkata[ḥ], i. 191: iv. 63. katarā, i. 185: iv. 61. kadā vaso, x. 105: viii. 17. kad itthā, i. 121: iii. 141.

kanikradat, ii. 42: iv. 94. **ka**nīnakā, iv. 32. 23: iv. 144. kanyā vāḥ, viii. 91. 1: vi. 101 (B). kam, x. 99: viii. 9. kam etam tvam, v. 2. 2: v. 20. kayā, i. 165: iv. 44. kas te, i. 30. 20: iii. 102. kasya nūnam, i. 24: iii. 98. kim nah, i. 170. 2: iv. 51. kim no bhrātaḥ, i. 170. 3: iv. 52. kim, i. 161: iv. 27; x. 108. 1; viii. 26. kim ād utāsi, iv. 30. 7: iv. 134. kuha, x. 22: vii. 22. keśy agnim, x. 136: viii. 49. ke stha, v. 61. 1: v. 69. ko adya, i. 84. 16: i. 57. ko nu maryāḥ, viii. 45. 87: ii. 109. ko nu vām, v. 41: v. 36. krīļam, i. **37** ; iii. 107. kṣetrasya, iv. 57: v. 7.

gaṇānām, ii. 23: iv. 81. gṛbhṇāmi te, x. 85. 36: vii. 135 (B). gauḥ, viii. 94: vi. 109. gaurīḥ, i. 164. 41: iv. 42 (B). gharmā, x. 114: viii. 38.

cakṣuḥ, (khila): v. 108 (v. r. B). catto, x. 155. 2: viii. 60. candramāḥ, i. 105: iii. 131. citra it, viii. 21. 18: i. 48; ii. 137. citraḥ, x. 115: viii. 39. citram, i. 115: iii. 139.

janisthāḥ, x. 73: vii. 115. janīyantaḥ, vii. 96. 4: vi. 19. jarābodha, i. 27. 10: iii. 99. jātavedase, i. 99: iii. 130 (B). jāmaye na, = iii. 31. 2 (?): i. 57. jīmūtasya, vi. 75: v. 128. juṣasva naḥ, vii. 2: v. 160. jyāyāṃsam, v. 44. 8: v. 43. jyeṣṭha āha, iv. 33. 5: iii. 87 (B).

tam vah, ii. 30. 11: iv. 85. tac cakṣuḥ, vii. 66. 16: vi. 5; vi. 9 (B). tat, iv. 53: v. 7; x. 120: viii. 40. tatam, i. 110: iii. 131. tad vo adya, vii. 66. 12: vi. 6. tan nu, i. 166: iv. 48. tam, i. 145: iv. 16; viii. 88: vi. 98. tam u stuhi, v. 42. 11: v. 38. tam pratnathā, v. 44. 1: v. 44 (B). tava, x. 138: viii. 51. tavāgne yajnah, x. 51. 9°: vii. 75. tasya dyumān, viii. 31. 3: vi. 73 (B). tām su te, x. 54: vii. 81. tā vām, i. 154.6: iv. 20; viii.25: vi. 65. tisraḥ, vii. 101: vi. 25. tīvrasya, x. 160: viii. 64. tīvrā[h], i. 23. 1: iii. 94. tubhya, x. 167: viii. 70. tubhyam, ii. 36: iv. 91. tṛṣṭam etat, x. 85. 34: vii. 134. te 'vadan, x. 109: viii. 36. te satyena, vii. 90. 5: vi. 18 (B). tyam cit, x. 143: viii. 55. tyam ū su, x. 178: viii. 77. tyān nu, viii. 67: vi. 87. trayah kesinah, i. 164. 44: i. 95. trāyantām, x. 187. 5: viii. 50. triś cit, i. 34: iii. 104. trī, **v. 29**: v. 27. tvam soma, i. 91: iii. 124. tvam hy agne, vi. 1: v. 104. tvam tyam, x. 171: viii. 73. tvam, i. 31: iii. 104; ii. 1: iv. 65; viii. 11: vi. 48; viii. 71: vi. 93. tvam agne, i. 45. 1: iii. 110 (B). tvam agne brhat, viii. 102: vi. 127. tvastā, x. 17: vii. 7. tvā, iv. 28: iv. 136.

tvām, iv. 1: iv. 127. tve ha, vii. 18: v. 161.

daksasya, x. 64. 5: vii. 104. daṇḍā[ḥ], vii. 33. 6: i. 50. dadhikrām, iii. 20. 5: iv. 102. dadhyan ha me, i. 139. 9: iv. 10. daśa, v. 43. 4: v. 41. dātā me, viii. 65. 10: vi. 86. divas cit, iv. 30. 9: iv. 137. divas pari, x. 45: vii. 41. dūrāt, viii. 5: vi. 45. dṛṣadvatyām, iii. 23. 4°d: ii. 137. devāh, x. 165: viii. 69. devānām, i. 89. 2: iii. 122; viii. 83: vi. 98; x. 27. 23: vii. 27. devānām patnīh, v. 46. 7: v. 45. devān huve, x. 66. 1: v. 45 (B). dogdhrī dhenur voḍhānaḍvān āśuḥ saptih puramdhiyā, VS. xxii.22: iii.79. dyāvā, ii. 41. 20: iv. 92. dyaur na, vi. 20: v. 90. drapsaḥ, x. 17. 11: vii. 9. dvayāň agne, vi. 27. 8: v. 141. dvayān, vi. 27. 8: v. 140. dve naptuh, vii. 18. 22: v. 163. dve virūpe, i. 95: iii. 129.

dhanuh, x. 18. 9: vii. 15.
dhanva, x. 86. 20: ii. 69.
dhātā dadhātu no rayim, TS. III. iii.
11<sup>2.3</sup>: iv. 88 (B).
dhārāvarāh, ii. 34: iv. 89.
dhīrā, vii. 86: vi. 15.
dhṛtavratāḥ, ii. 29: iv. 84.
dhenuh, iii. 58: iv. 122.
dhruvāsu tvā, vii. 88. 7: vi. 15 (A).

na, i. 170: iv. 50; iii. 31. 2: iv. 111; x. 117: viii. 4c. nakir indra, iv. 30. 1: iv. 133.

nakir devā minīmasi, x. 184. 7: viii. 48. nakih sudāsah, vii. 32. 10: v. 162. na jāmaye, iii. 31. 2: ii. 113; i. 57(?). na tam, x. 126: viii. 44. na tasya, x. 40. 11: vii. 48 (B). nadasya mā, i. 179. 4: i. 53. namah, i. 27.13: iii. 99; x. 37: vii. 39. namas te, (khila): viii. 44. namas te astu vidyute, AV.i. 13.1: i.54. na mrtyur āsīt, x. 129. 2: i. 58. na vijānāmi, i. 164. 87: i. 56. na sa svah, vii. 86. 6: i. 56. nahi, viii. 80: vi. 97. nānānīyam (sūktam), ix. 112: vi. 139. nāsat, x. 129: viii. 45. nāsatyābhyām, i. 116: iii. 139. ni te, iii. 38. 10°: iv. 107. ni vartadhvam, x. 19: vii. 20. nū cit, i. 58: iii. 117. nūnam bhagah, vii. 38. 1°: v. 168 (B). nū me, vi. 21. 11: v. 106. nejameșa, (khila): viii. 83. nendro asti, viii. 100. 8°: vi. 118 (B). nairhastyam, (khila). viii. 94.

patamgam, x. 177: viii. 75. payasvatī[h], x. 17. 14: vii. 10. pari, x. 155. 5: viii. 61. pareyivāmsam, x. 14: vi. 15pavitram, ix. 83: vi. 134. paśvā, i. 65: iii. 118. pāntam, viii. 92: vi. 107. pāvīravī (v. r. B), vi. 49. 7: v. 116. pitum, i. 187: iv. 62. piba, vi. 17: v. 105; x. 116: viii. 40. pīvānam meşam, x. 27. 17: vii. 25. punantu mām, ix. 67. 27: vi. 133. punar nah, x. 59. 7: vii. 94. purişyasah, iii. 22. 4: iv. 104. půrvah, i. 94. 6: iii. 127. pūrvīķ, i. 179. 1: iv. 58.

pūrvo devāh, i. 94. 8: iii. 126 (A). pūsā, x. 17. 3°b: vii. 8. prchāmi tvā, i. 164. 34: i. 50. prthuh, i. 123: iii. 140. pra, i. 86: iii. 107; i. 122: iii. 140; i. 159: iv. 26; ii. 41. 19: iv. 92; iii. 38: iv. 105; iv. 38: v. 1; v. 43. 9: v. 42 (B); v. 52: v. 37; v. 87: v. 90; vii. 34: v. 165; vii. 53: vi. 2; vii. 95: vi. 19; viii. 4. 15: vi. 43; viii. 7: vi. 47; viii. 101. 5 : vi. 125; x. 32 : vii. 34; x. 102: viii. 11; x. 188: viii. 88. pra kṛtāni, viii. 82: vi. 75. pra ketunā, x. 8: vi. 147. prajā ha, viii. 101. 14: vi. 127; viii. 101. 14ab: vi. 128 (B). pra tat, i. 129. 6: iv. 4. pra tad duḥsīme, x. 93. 14: vii. 147 (B). pra tāri, x. 59: vii. 91 (A). prati, i. 171: iv. 55. prati tyam, i. 19: iii. 75. prati vām, vii. 67: vi. 4. pratīcīne, x. 18. 14: vii. 18. pra te, x. 96: vii. 154. praty agnih, iv. 13: iv. 129. prathas ca, x. 181: viii. 77. pra devatra, x. 30. 3: vii. 33. pra nu vocā, vi. 59: v. 119. pra nūnam, x. 62. 8: vii. 103. pra-pra, i. 138: iv. 7. pra mā, x. 38. 1: vii. 34. pra yantu, iii. 26. 4: iv. 103. pra yā jigāti, vii. 104. 17: vi. 30. pra ye, i. 85: iii. 121. pra vah, i. 155. 1: iv. 20; v. 44. 4: V. 43 (B); x. 175: viii. 74. pra vartaya, vii. 104. 19: vi. 31. pra vīrayā, vii. 90: vi. 16, 17 (B). pra vo mahe, x. 50. 1: vii. 60. pra vo vājāḥ, iii. 27. 1: iv. 103.

pra samrājah, vii. 6: v. 161. pra samrāje, v. 85: v. 89. pra su, x. 75: vii. 115. pra su sa vibhyah, iv. 26. 4: iv. 136. pra sustutih, v. 42. 14: v. 38. pra sūnavah, x. 176. 1: viii. 74. pra sotā, vii. 92. 2: vi. 18 (B). prastokah, vi. 47. 22: v. 140. pra hi, x. 26: vii. 23. pra hi kratum, ii. 30. 6: iv. 84. prāgnaye, vii. 5: v. 161; vii. 13: v. 161; x. 187: viii. 88 (v. r.) prātah, i. 125. 1: iii. 153 (A); i. 125: iii. 140, 150; vii. 41: v. 170. prātarjitam, vii. 41. 2: v. 170. prādhvarāņām, (khila): viii. 94. prāvepāh, x. 34: vii. 36. piāvepā mā, x. 34: vii. 36 (v. r. A). preta, x. 103. 13: viii. 14. prestham, viii. 84: vi. 98. prehi prehi, x. 14. 7: vi. 158 (B). praite, x. 94: vii. 146. protaye, vi. 21. 9: v. 106. pro su, x. 133: viii. 48.

bat, v. 84: v. 80.
babhruh, viii. 29. 1: vi. 71.
babhrur ekah, viii. 29: vi. 69.
bal itthä, v. 84: v. 88 (v. r. B).
brhaspatih, x. 182: viii. 79.
brhaspate prati, x. 98: viii. 7.
bodhat, iv. 15. 7: iv. 129.
brahma, (khila): viii. 14.
brahmanā, x. 162: viii. 65.
brahmā devānām, ix. 96. 6: vi. 136.

bhagabhaktasya, i. 24. 5: iii. 98. bhagam ugraḥ, vii. 38.6°: v.167,168(B). bhadram, i. 89. 8: iii. 122; iv. 11. 1: i. 58; v. 80. 12: v. 36 (B); x. 25: vii. 23. bhadrāḥ, x. 69: vii. 107. bhuk, AV. xx. 135. 1: i. 55. bhujyum amhasaḥ, x. 65. 12: vii. 106. bhuvanasya, vi. 49. 10: v. 116. bhūmiḥ, (khila): viii. 51. bhūrīt, viii. 55: vi. 86.

maksu, viii. 31. 15: vi. 73 (B). madhu vātāh, i. 90. 6: iii. 123. manisinah, x. 111: viii. 38. manojavāh, viii. 100. 8: vi. 120. manthata, iii. 29. 5: iv. 103. mandasva, ii. 37. 1: iii. 27. mandū samānavarcasā, i. 6.7°: ii. 141. mama, x. 128: viii. 44. mama vrate, (khila): vii. 117. mayobhūḥ, x. 169: viii. 72. mahat, x. 51: vii. 80. mahad devānām asuratvam, (refrain of) iii. 55 : iv. 122 (B). mahaś cit, i. 169: iv. 49. mahān,viii. 6: vi.46; (khila): viii.14(B). mahanagnī, AV. xx. 27. 1: i. 55. mahi, viii. 47: vi. 83. mahi trīņām, x. 185: viii. 86. mahī, iv. 56: v. 7. mahīm  $\bar{\mathbf{u}}$  su, VS. xxi. 5; TS. I. v.  $11^5$ ; AV. vii. 6. 2: vii. 104. mahe, v. 79: v. 88. maho agneh, x. 36. 12: vii. 38 (B). mā, x. 57: vii. 90; x. 85. 32: vii. 133. mā cit, viii. 1: vi. 40. mātā, viii. 101. 15: vi. 127. mātā ca, VS. xxiii. 25: i. 48. mā nah, i. 162: iv. 27; vii. 34.17: v. 165. mā no rakṣaḥ, vii. 104. 28: vi. 31. mā no 'hih, vii. 34. 17: v. 165 (v. 7. A). māhitram (sūktam), i.e. mahi trīņām, x. 185 : viii. 86. mitrah, iii. 59: iv. 122. mitram, i. 151. 1: iv. 17.

mitrāya, x. 65. 5: vii. 106. mitrāya pañca, iii. 59. 8: iv. 123 (A). muñcāmi, x. 161: viii. 64. mūrdhānam, vi. 7: v. 104. mainam, x. 16: vi. 161. mogham annam, x. 117. 6: i. 49. mo su, x. 59. 4<sup>abc</sup>: vii. 92.

ya anayat, vi. 45: v. 108. ya indra, viii. 12: vi. 48. ya indrāgnī, i. 108: iii. 131. ya imā, x. 81: vii. 117. ya im vahante, v. 61. 11: v. 70. yah, v. 42.10: v. 38 (v. r.); viii. 31: vi. 72; ix. 67. 31: vi. 133; x. 39: Vii. 40. yah krntat, viii. 45. 80: vi. 82 (B). yam raksanti, i. 41: iii. 107. yac cit, i. 25: iii. 98. yac cid dhi, i. 28. 5: iii. 101. yac cid dhi satya, i. 29: iii. 102. yajñasya vah, x. 92: vii. 146. yajñe, vii. 97: vi. 25, 26 (B). yajñena, ii. 2: iv. 65. yat, vii. 60: vi. 4; x. 58: vii. 83(B), 90; x. 85.14: vii. 124; x. 155.4: viii. 61. yat te, ix. 67. 28: vi. 132. yat tvā sūrya, v. 40. 5: v. 28. yatra, i. 28. 1: iii. 100. yathā, viii. 5. 37°: vi. 45; viii. 31. 13: vi. 74 (B); x. 18. 5: vii. 12. yathā varo susāmne, viii. 24. 28: vi. 63. yathā vātaḥ, v. 78. 7: v. 86. yad adya, vii. 60: vi. 5; vii. 66. 4: vi. 6 (B). yad adya sūrah, vii. 66. 4: vi. 8 (B). yad arjuna, vii. 55. 2: vi. 13 (B). yad indra citra, v. 39. 1: i. 49. yad indrāham, viii. 14. 1: i. 55. yadi vāham, vii. 104. 14: vi. 30. yad uttame, v. 60. 6: v. 48 (v. r. B).

yad vāk, viii. 100. 10: vi. 121. yam, i. 129: iv. 4; viii. 3. 21: vi. 42; viii. 19. 84: vi. 50. yas tastambha, iv. 50: v. 5. yas te, x. 83: vii. 117. yasmin vrkse, x. 135: viii. 48. yasya, x. 33. 6: vii. 36. yāḥ, x. 97: vii. 154. yā gauh, x. 65. 6: vii. 106. yām kalpayanti no 'rayaḥ, (khila): viii. 45. yā dampatī, viii. 31. 5: vi. 74 (B). yām, i. 80. 16: iii. 121. yāvat taraḥ, vii. 91. 4: vi. 18 (B). yukşva, viii. 26. 20: vi. 67. yuje, x. 13: vi. 155 (v. r. A). yuje vām, x. 13: vi. 155. yunjate, v. 81: v. 88. yuvam tam, i. 182. 6: iv. 4. yuvam, x. 24. 4: vii. 22. yuvoh, viii. 26: vi. 67. yuvo rajāmsi, i. 180: iv. 61. yuvor u sū, viii. 26 : vi. 67 (v. r. A). ye, x. 85. 31: vii. 133. yena, i. 50. 6: iii. 113. yenedam, (khila): viii. 69. ye pākaśaṃsam, vii. 104. 9: vi. 29. yo jātaḥ, ii. 12: iv. 68. yo nah, ii. 30. 9: iv. 85. yo mā, vii. 104. 16: i. 49; vi. 30. yo me, ii. 28. 10: iv. 83. yo yajāti, viii. 31. 1: vi. 73 (B). yo yajñaḥ, x. 180: viii. 46. yo rajāmsi, vi. 49. 13: v. 117. yo vām pari-, x. 39: vii. 46 (B). raksohana m], x. 87: vii. 142. ratham, v. 56. 8: v. 46. rathītamam kapardinam, vi. 55. 2: v. 119 (B). raibhī, x. 85. 6: vii. 123.

vaiśvānarasya, i. 98: iii. 129.

ſ−sa bhrã°

vanaspate vīdvangah, vi. 47. 26: v. 112. vane na, x. 29. 1: ii. 114. vapur nu, vi. 66: v. 120. vayam, vi. 53: v. 118; viii. 21: vi. 53 (B), 57. vayāḥ, i. 59 : iii. 117. varuņah prāvitā bhuvat, i. 28. 6: iii. 79. vasisvā hi, i. 26. 1: iii. 99. vahnim, i. 60: iii. 117. vāta ā vātu, x. 186. 1: i. 50. vātah, x. 186: viii. 88. vātasya, x. 168: viii. 71. vāmam, iv. 30. 24: iv. 138. vāyav ā yāhi, v. 51. 5: v. 46. vāyo, iv. 47. 1: v. 4. vi krośanāsah, x. 27. 18: vii. 26. vi jyotiṣā, v. 2. 9: v. 21. vitatā[u], AV. xx. 133. 1: i. 57. vi tisthadhvam, vii. 104. 18: vi. 30. vidhum dadrānam, x. 55. 5: vii. 81 (B). vibhrāt, x. 170: viii. 73. vivasvantam, x. 14. 5°: vi. 157. viśo-viśah, viii. 74: vi. 94. viśvam, ii. 24. 12: iv. 81. viśvasmād indra uttaraḥ, (refrain of) x. 86: ii. 67; vii. 141. visvet tā te, viii. 100. 6: vi. 119. viśvesam vah satam, vi. 67: v. 121. viśvo hi, x. 28: vii. 29 (v. r. B). viśvo hy anyah, x. 28: vii. 29. visnuh, x. 184: viii. 82. vișnor nu kam, i. 154: iv. 19. vi hi, x. 86: vii. 141. vihi, iv. 48. 1: v. 4. vīļu cit, i. 6. 5: ii. 140. vrkșe-vrkșe, x. 27. 22: ii. 111; vii. 27. vṛṣā, x. 11: vi. 155. vṛṣṇe śardhāya, i. 64: iii. 118. vedişade, i. 140: iv. 16. venas tat pasyat, (khila): viii. 66.

vy uṣāḥ, vii. 75: vi. 10. śatadhāram, iii. 26. 9: iv. 103. śatam, i. 89. 9: iii. 122; i. 126. 2: iii. 148.; viii. 6. 46: vi. 47. śatena, iv. 46. 2: v. 4. śam nah, vii. 38. 7: v. 167. śamnomitrīyā [rk], i. 90. 9: iii. 79. śam, viii. 18. 9: vi. 50; x. 59. 8: vii. 94. śaśvat, i. 30. 16: iii. 103. śaśvad dhi vām, (khila): iii. 118. śāsah, x. 152: viii. 59. śāsat, iii. 31. 1: iv. 111. śiksa, viii. 2. 41: vi. 42. śucim, vii. 93: vi. 19. śunam vāhāḥ, iv. 57. 4: v. 7. śunam kīnāśāh, iv. 57. 8b: v. 9. śunam nah phālāh, iv. 57. 8°: v. 9. śunāsīrau, iv. 57. 5 : v. 9. śrat, x. 147: viii. 57. śraddhayā, x. 151: viii. 58. śrudhi, ii. 11: iv. 79. śrusti, vi. 68: v. 121. śvityańcah, vii. 33: v. 163. sa id rājā, iv. 50. 7: v. 6. sah, vii. 95. 3: vi. 19.

sa id rājā, iv. 50. 7: v. 6.
saḥ, vii. 95. 3: vi. 19.
saṃvatsaram, vii. 103: vi. 27.
saṃ-sam, x. 191: viii. 97.
saṃ-sam it, x. 191: viii. 94.
saṃ sravanti, (khila): v. 92.
saṃ ha yad vām, v. 31. 8<sup>d</sup>: v. 27.
sakhāyaḥ, viii. 24: vi. 63.
sakhe viṣṇo, viii. 100. 12: vi. 124.
saṃjñānam, (khila): viii. 93, 95.
sanat, v. 61. 5: v. 81.
sapta, x. 27. 15: vii. 25.
sa pratnathā, i. 96: iii. 129.
sa bhrātaram, iv. 1. 2: iv. 128.

sam, v. 42. 18: v. 40; vi. 69: v. 121; viii. 44 (sam-): vi. 79; x. 59. 10: vii. 94; x. 85. 47: vii. 137; x. 91: · vii. 145. sam aśvaparṇāḥ, vi. 47. 31°: v. 113. samit-samit, iii. 4: iv. 96. samiddha[h], i. 188: iv. 62. samiddhah, i. 142: iv. 16; ix. 5: vi. 130. samiddhas cit sam idhyase, x. 150: viii. 58. samiddho agnih, ii. 3: iv. 65. samiddho adya, i. 188: iv. 62 (v.r.); x. 110: viii. 37. samudrajyeşthāh, vii. 49: v. 175. samudrāt, iv. 58: v. 10. samudre, viii. 100. 9: vi. 120. sam püşan, i. 42: iii. 108. sam mā, x. 33. 2: yii. 34. sa yo vṛṣā, i. 100: iii. 131. sarasvati tvam, ii. 80. 8a: iv. 85. sa roruvat, x. 28. 2: vii. 32 (B). savitā yantraih, x. 149: viii. 58. sasarparih, iii. 53. 15: iv. 116. saha, i. 48: iii. 113. sahasram, i. 167: iv. 49. sa hi ratnāni, v. 82. 8: v. 169. sā te jīvātuh, x. 27. 24: vii. 29. sukimśukam, x. 85. 20: vii. 130. suguḥ, i. 125. 2: iii. 151 (A), 153 (A). sutrāmāṇam, x. 63. 10: vii. 104. sudevah, x. 95. 14: i. 53. sunītho gha, viii. 46. 4: vi. 81 (B). surūpakṛtnum, i. 4: ii. 139.

susuma, i. 137: iv. 7. susamiddhāya, v. 5: v. 26. süryaraśmih, x. 139: viii. 51. sūryo nah, x. 158: viii. 63. soma ekebhyah, x. 154: viii. 59. somasya mā, iii. 1: iv. 95. somānam, i. 18: iii. 66. somārudrā, vi. 74: v. 122. stutāsah, i. 171. 3: iv. 56. stuse, vi. 49: v. 115; vi. 62: v. stuhi, viii. i. 80: vi. 41. stuhi śrutam, ii. 33. 11: iv. 90. sthirau, iii. 53. 17: iv. 116. sthūram rādhah, viii. 4. 19: vi. 44. syonā, i. 22. 15 : iii. 93: srakve, ix. 73: vi. 134. svasti nah, x. 63. 15: vii. 105. svastir id dhi, x. 63. 16: vii. 105. svādus kilāyam, vi. 47. 1: v. 109. svādoh, viii. 48: vi. 83.

haṃsaḥ, iv. 40. 5: v. 3.
haṃsaḥ śuciṣat, iv. 40. 5: v. 2.
hantāham, x. 119. 9: i. 56.
haye jāye, x. 95. 1: i. 53.
haviḥ, x. 88: vii. 142.
hayiṣā, i. 46. 4: iii. 112 (B).
himenāgnim, i. 116. 8: ii. 110.
hiraṇyakeśo rajasaḥ, i. 79: iii. 120.
hiraṇyapāṇim, i. 22. 5: iii. 91.
huve, ii. 4: iv. 65.
hotā yakṣat, i. 139. 10: i. 57.
hvayāmi. i. 85: iii. 45, 105.

# II. INDEX OF AUTHORITIES CITED IN THE BRHADDEVATĀ.

Ādhvaryavaḥ, vii. 105. Āśvalāyana, iv. 139 (B).

Aitara, ii. 138. Aitareyaka, v. 3 (B), 25, 110 (B); vi. 17 (B), 108 (B), 117 (B), 129 (B); vii. 72 (B).

Aupamanyava, vii. 69. Aurņavābha, vii. 125.

Kātthakya, iii. 100. Kauṣītaki, v. 44 (B). Krauṣṭuki, iv. 137.

Gārgya, i. 26. Gālava, i. 24; v. 39; vi. 43, 107 (v. r.); vii. 38 (B).

Chandogāh, v. 23 (B).

Nidāna, v. 23 (B). Nairuktāh, i. 24.

Bāşkalāḥ, viii. 85. Brāhmaṇa, v. 11, 25, 157 (B); vii. 14 (B); viii. 100 (B).

Bhāguri, iii. 100; v. 40; vi. 86, 107. Bhāllavi-Brāhmana, v. 23. Bhāllaveyī árutiḥ, v. 159.

Madhuka, i. 24. Māṭhara, vi. 107 (v.r.); viii. 85. Mudgala, viii. 90. Mudgala Bhārmyasva, vi. 46. Maitrāyanīyaka, ii. 138.

Yāska, i, 26; ii. 111, 132, 137; iii. 76, 100, 112 (B); iv. 4, 18 (v. r. B); v. 8, 40; vi. 87, 107; vii. 7, 38 (B), 69, 93, 153; viii. 11, 65.

Rathītara, i. 26; iii. 40; vii. 145. Rāthītara (v. r. Rāthītarīsutaḥ), v. 142; vii. 145 (v. r.); viii. 90 (v. r.).

Lāmakāyana, iii. 47 (v. r. Lomakāyana, Romakāyana).

Sākaṭāyana, ii. 1, 95; iii. 156; iv. 138; vi. 43; vii. 69; viii. 11, 90.
Sākapūņi, iii. 130, 155; v. 8, 39; vi. 46; vii. 70; viii. 90.
Sāṇḍilya, ii. 132.
Saunaka, i. 27; ii. 136; iv. 18; v. 37 (B), 39 (B), 40; vi. 6 (B), 9 (B), 107, 116; vii. 38 (B), 153; viii. 11, 76 (B), 99 (B).
Svetaketu, i. 24.

## III. INDEX OF THE DEITIES OF THE RG-VEDA ACCORDING TO THE BRHADDEVATĀ.

[The deviations of the Sarvānukramaņī are stated in the footnotes.]

## Mandala i.

1 Agni.

2 <sup>1-8</sup> Vāyu, <sup>4-6</sup> Indra-Vāyu, <sup>7-9</sup> Mitra-Varuņa.

8 <sup>1-8</sup> Aśvinau, <sup>4-6</sup> Indra, <sup>7-9</sup> Viśve devāḥ, <sup>10-12</sup> Sarasvatī.

4 Indra.

5-11 Indra.

6 4-9 Marutah, 5.70 Indra and Marutah a.

12 Agni, 6° Nirmathya and Ahavanīya.

18 Apriyah:

<sup>1</sup> Idhma<sup>b</sup>, <sup>2</sup> Tanūnapāt, <sup>3</sup> Narāśaṃsa, <sup>4</sup> Iļa, <sup>5</sup> Barhis, <sup>6</sup> Dvāro devyaḥ, <sup>7</sup> Naktoṣāsā <sup>c</sup>, <sup>8</sup> Daivyau hotārau <sup>d</sup>, <sup>9</sup> Tisro devyaḥ <sup>c</sup>, <sup>10</sup> Tvaṣṭṛ, <sup>11</sup> Vanaspati, <sup>12</sup> Svāhākṛtayaḥ.

14 Visve devāh.

15 Rtavah:

Indra, <sup>2</sup> Marutaḥ, <sup>3</sup> Tvaṣṭṛ, <sup>4</sup> Agni,
 Śakra (Indra), <sup>6</sup> Mitra-Varuṇa,
 <sup>7-10</sup> Agni Dravinodas, <sup>11</sup> Nāsatyau, <sup>12</sup> Agni.

16 Indra.

17 Indra-Varuna.

18 <sup>1-5</sup> Brahmanaspati, <sup>4</sup> also Soma-Indra, <sup>5</sup> also Soma, Indra, Dakṣiṇā, <sup>6-8</sup> Sadasaspati, <sup>9</sup> Narāśaṃsa <sup>1</sup>.

19 Agni pārthiva s and Marutah.

20 Rbhavah.

21 Indra-Agni.

22 1-4 Aśvinau, 5-8 Savitr, 9.10 Agni,
11 Devyah h, 12 Devapatnyah: Indrāṇī, Varuṇānī, Agnāyī i, 13.14
Dyāvāpṛthivyau, 15 Pṛthivī, 16 Vişnu or Devāh, 17-21 Viṣṇu.

28 <sup>1</sup> Vāyu, <sup>2.8</sup> Indra-Vāyu, <sup>4-6</sup> Mitra-Varuņa, <sup>7-9</sup> Indra Marutvat, <sup>10-12</sup> Viśve devāḥ, <sup>13-15</sup> Pūṣan Āghṛṇi<sup>j</sup>, <sup>16-23 ab</sup> Āpaḥ, <sup>23 cd. 24</sup> Agni.

24 <sup>1</sup> Ka, <sup>2</sup> Agni, <sup>3-5</sup> Savitr, <sup>5</sup> or Bhaga, 6-15 Varuna.

25 Varuņa.

26-27 Agni.

<sup>\*\* 5.7</sup> Sarvānukramanī. \*\* Idhmah samiddho vāgniḥ, Sarv. \*\* Uṣāsānaktā, Sarv.

d Pracetasau added in Sarv. \*\* Their
names, Sarasvatīļābhāratyaḥ, added in Sarv.

<sup>&</sup>lt;sup>f</sup> Narasamsa or Sadasaspati, Sarv. <sup>g</sup> Agnimārutam, Sarv. <sup>h</sup> See note on iii. 9<sup>2</sup>.

<sup>i</sup> Devapatnyah omitted in Sarv. <sup>j</sup> Simply Pūṣan, Sarv.

27 <sup>10</sup> Agni madhyama\*, <sup>13</sup> Viśve devāhb.

28 <sup>1-4</sup> Indra (Bhāguri), Indra-Ulūkhala (Yāska and Kātthakya) <sup>c</sup>, <sup>5-6</sup> Ulūkhala, <sup>7-8</sup> Ulūkhala and Musala, <sup>9</sup> Carma adhisavanīya or Soma <sup>e</sup>.

29-30 Indra.

30 17-19 Aśvinau, 20-22 Usas.

31 Agni.

32-33 Indra.

34 Aśvinau.

85 Savitr:

14 Agni, 16 Mitra-Varuņa, 16 Rātri.

36 Agni:

13.14 Yaupyau.

37-39 Marutah.

40 Brahmanaspati.

41 <sup>1-3.7-9</sup> Varuņa, Aryaman, Mitra, <sup>4-6</sup> Ādityāḥ.

42 Püşan.

48 <sup>1-6</sup> Rudra, <sup>3</sup> also Mitra, Varuna, Viśve devāh <sup>f</sup>, <sup>7-9</sup> Soma (B).

44-45 Agni (B):

44 1.2 also Asvinau and Usas (B)g.

45 100d Devāh (B).

46-47 Aśvinau: 46 5 also Āditya (Yāska: B) h.

48-49 Usas.

50 Sūrya:

<sup>6</sup> Varuņa h (dyubhakti), 11-13 rogaghna (tṛca), 1366 dviṣaddveṣaḥ. 51-57 i [not-stated].

58 Jātavedas j.

59 Vaiśvānara.

60 Agni.

61-63 Indra.

64 Marutah.

65-73 Agni.

Khilas (eleven):

1-4,6-11 (śaśvad dhi vām) Aśvinau, 5 (imāni = viii. 59)k, Indra-Varuṇa.

74-79 Agni.

79 1-3 Agni madhyama.

80-84 Indra.

80 16 Dadhyañc, Manu, Atharvan 1 (nipātitāḥ).

85-88 Marutah.

89-90 Viśve devāh.

89 1.2.8.9 Devāh m, 10 Aditi.

91 Soma.

92 Usas:

16-18 Aśvinau.

93 Agni with Soma.

94 Jātavedas n:

Babe Devāḥ, 16ed Agni or the six deities mentioned (Mitra-Varuṇa, Aditi, Sindhu, Pṛthivī, Dyu).

95 Agni Ausasa °.

96 Agni Dravinodas P.

97 Agni Suci.

98 Agni Vaisvānara.

99 Jātavedas.

on iii. 114. Jagni, Sarv. Comitted in its usual place: see note on vi. 86. No reference to this stanza in Sarv. There is no reference to these stanzas in Sarv. Agni, Sarv. Or Agni, Sarv. This and the following three deities are identical with those stated in the Sarv.; but Sadgurusisya (on i. 95) would supply or Agni, in these four cases (96-99) from i. 95.

a Not specified in Sarv. b Vaiśvadevi, d See Sarv. daivī. <sup>c</sup> Simply Indra, Sarv. note <sup>b</sup> on iii. 101. • No reference to Soma in Sarv., Prajāpati Hariscandra appearing f No meninstead: see note on iii. 101. g The text tion of Visve devah in Sarv. (iii. III) does not expressly state which two h No referstanzas : Sarv.: ādyo dvrcah. i See note d ence to this stanza in Sarv.

100-104 Indra a.

105-107 Visve devāh.

108-109 Indra-Agni.

110-111 Rbhavah.

112 Aśvinau:

1ª Dyāvāpṛthivyau, 18 Agni.

113 Rātryusasau b.

114 Rudra.

115 Sūrya.

116-120 Aśvinau.

120 12 duḥsvapnanāśinī.

121 Indra; Viśve devāḥ in the Svarasāmans c.

122 Viśve devāh.

123-124 Uşas.

125 Praise of Svanaya Bhāvayavya's gifts.

126 <sup>1-5</sup> Bhāvayavya, <sup>6.7</sup> jāyāpatyoh sampravādah <sup>d</sup>.

127-128 Agni.

129-133 Indra.

129 6 Indu.

132 6 Indra-Parvata .

184 Vāyu.

135 1-3.9 Vāyu, 4-8 Indra-Vāyu.

136 <sup>1-5</sup> Mitra-Varuna, <sup>6-7</sup> Dyu and the other deities mentioned.

137 Mitra-Varupa.

138 Püşan.

139 Viáve devāh:

<sup>1</sup> Viśve devāḥ, <sup>2</sup> Mitra-Varupa, <sup>2-5</sup>

Aśvinau, <sup>6</sup> Indra, <sup>7</sup> Agni, <sup>8</sup> Marutaḥ, <sup>9</sup> Indra-Agni; or the seer praises the Rishis or himself, Indra-Agni being incidental <sup>6</sup>; <sup>10</sup> Bṛhaspati, <sup>11</sup> Devāḥ <sup>6</sup>.

140-141, 143-144 Jātavedas h.

142 Apriyah:

18 Indra.

145-150 Agni.

151-153 Mitra-Varuna.

151 1 Mitra.

152 6 Aditi or Agni; Aditi = Agni (Saunaka) 1.

154-156 Vișnu.

155 1-3 Indra-Vişnu.

157-158 Aśvinau.

159-160 Dyāvāpṛthivyau.

161 Rbhavah.

162-163 Medhyasya aśvasya samsta-

163 10 also many and various steeds i.

164 <sup>1-41</sup> Viśve devāh (B), <sup>46.47</sup> Sūrya (B), <sup>52</sup> Sarasvat or Sūrya (B).

165 Mārutaindrah samvādah : Marutah deity in 1.2.4.6.8.10-15, Indra in 3.5.7.9.

166-168 Marutah.

167 <sup>1</sup> Indra.

169 Indra.

170 2.4 Indra, 1.3 Agastya 1.

s Visve devāh, Sarv.

h Agni, Sarv.

There is no reference to this stanza in Sarv.

Various other deities are mentioned as addressed in this hymn, but they are not assigned to specific stanzas, as is done by Sarv. for the last eleven.

k Samvādo 'gastyendramarutām, Indra Marutvat being the deity, and the last triplet being spoken by Agastya, Sarv.

No statement about ; indrāgastyayok samvāda aindrak,

<sup>\*</sup> Sarv. on i. 101 adds ādyā garbhasrāviny upanişat.

\* According to the Sarv. the whole hymn is to Uṣas only, except 1°d in which Rātri is associated with her: uṣasyam; dvitāyo 'rāharco rātres ca.

\* See note on iii. 141. Sarv.: Indra or Visve devāh.

\* Bhāvayavyaromasayor dampatyoh samvādah, Sarv.

\* Sarv.: 6ab Indra-Parvata.

\* There is no reference in the Sarv. to the Rishis or the self-praise of the seer.

171-172 Marutah. 171 <sup>8-6</sup> Indra Marutvat (B).

173-178 Indra.

179 Dialogue: 1.2 Lopāmudrā speaks, s.4 Agastya, 5.6 a Brahmacārin.

180-184 Aśvinau.

185 Dyāvāprthivyau.

186 Viéve divaukasah (=devāh).

187 Anna.

188 Āpryaḥ.

189 Agni.

190 Brhaspati.

191 Upanișat:

apām tṛṇānām sūryasya stutih kecit; tad vā viṣaghnam a.

## Mandala ii.

1 Agni.

2 Jātavedas b.

3 Apriyah.

4-10 Agni.

11-22 Indra.

23-26 Brahmanaspati; Brhaspati where that form of the name appears.

24 12 Indra-Brahmanaspati.

27 Ādityāḥ: Mitra-Varuṇa, Dakṣa, Aṃśa, Tuvijāta, Bhaga, Aryaman •.

28 Varuna:

10 Duḥsvapnādyapraṇāśinī.

29 Viéve devāh.

30 Indra:

<sup>6</sup> Indra-Soma, <sup>8 a b</sup> Vāc madhyamā <sup>d</sup>,
<sup>9</sup> Brhaspati, <sup>11</sup> Marutaḥ.

31 Viśve devāh.

32 <sup>1</sup> Dyāvāpṛthivyau, <sup>2,3</sup> Indra or Tvaṣṭṛ, <sup>4,5</sup> Rākā, <sup>6,7</sup> Sinīvālī, <sup>8</sup> Six goddesses, Gungū, &c. <sup>9</sup>

33 Rudra:

11 rşir mṛgam astaut f.

34 Marutah.

35 Apām napāt.

36-37 Rtavah.

38 Savitr.

39 Aśvinau.

40 Soma-Pūṣan:

6 also Aditi<sup>8</sup>.

41 1.2 Vāyu, <sup>3</sup> Indra-Vāyu, <sup>4-18</sup> (five triplets to) the Praüga deities <sup>h</sup>, <sup>19</sup> Havirdhāne; Agni incidental <sup>1</sup>, <sup>20</sup> Dyāvāpṛthivyau, <sup>21</sup> Havirdhā-

42-43 Indra in the form of a kapiñjala.

Sarv., where <sup>4</sup> is stated to be optionally spoken by Indra. According to the Āṛṣā-nukramaṇī, Indra is Rishi of <sup>1.3</sup>, Indra and Agastya, or Indra or Agastya, of <sup>4</sup>.

There is no reference in the Sarv. to its being vɨṣaghna.

b Agni, Sarv.

The individual names are not stated in the Sarv.

d Sarasvatī, Sarv. <sup>e</sup> Lingoktadevatāh, Sarv. <sup>f</sup> No reference to this in the Sarv. <sup>g</sup> Only in the second hemistich, Sarv. <sup>h</sup> See Maṇḍala i. 2-3. <sup>1</sup> The third pāda optionally to Agni, Sarv. <sup>j</sup> 19-21 Dyāvāpthivyau or Havirdhāne, Sarv. (cp. Şaḍguruśiṣya).

### Mandala iii.

1 Agni.

2-3 Vaisvānara.

4 Āpryah.

5-6 Agni:

Dyāvāpṛthivyau, Uṣasaḥ, Āpaḥ, Devāḥ, Pitaraḥ, Mitraḥ (nipātitāḥ)\*.

7-29 Agni:

8 1-5 Yūpa, in the rest Yūpāḥ, 8 Viśve devāḥ, 11 vrascanī.

12 Indra-Agni.

20 1.5 Viśve devāh.

22 4 Dhisnyā Agnayah c.

25 4 Agni-Indra.

26 <sup>1-8</sup> Vaiśvānara, <sup>4-6</sup> Marutah <sup>d</sup>

9 Gurustavah •.

27 1 Rtavah f.

29 <sup>5</sup> Rtvijah <sup>8</sup>. 30-53 Indra.

33 Dialogue of Viśvāmitra and the rivers:

1-3.5.7.9.11-13 Nadyaḥ, 4.6.8.10 Visvāmitra, 6.7 the two deities praised [i. e. Indra and Savitr] are incidental b.

53 <sup>1</sup> Indra-Parvata <sup>1</sup>, <sup>15-16</sup> Vāc <sup>1</sup>, <sup>17-20</sup> anaso 'ngāni, <sup>21-24</sup> Vasiṣṭhadveṣiṇyaḥ.

54-57 Viśve devāh.

58 Aśvinau.

59 Mitra:

8 Viśve devāh (B)k.

60 Rbhavah:

5-7 Indra and Rbhavah, 3-4 Indra incidental (B)\*.

61 Uşas.

62 <sup>1-3</sup> Indra-Varuṇa, <sup>4-6</sup> Bṛhaspati, <sup>7-9</sup> Pūṣan, <sup>10-12</sup> Savitṛ, <sup>13-15</sup> Soma, <sup>16-18</sup> Mitra-Varuna.

## Mandala iv.

1-15 Agni:

1 2-4 Agni, or Agni and Varuna 1.

18-14 lingoktadaivata (eke).

15 7.8 Somaka, 9.10 Aśvinau.

16-32 Indra:

26 <sup>1-3</sup> Self-praise of the seer as if Indra<sup>m</sup>, <sup>4-7</sup> Syenastuti.

27 <sup>1-5</sup> Śyenastuti <sup>n</sup>.

28 Indra and Soma °.

Anyāsām api nipāto drśyate, Sarv.

b Yūpāh or Viśve devāh, Sarv.
c Purīsyebhyo 'gnibhyaḥ, Sarv.
d Sarv.: mārutas (troaḥ), which Ṣadguruśiṣya explains by
dvitīyasya (trcasya) māruto 'gniḥ. The deity
of 7.8 would be Agni only according to the
BD., but according to the Sarv. it is alternatively in praise of the Ātman: ātmastutir vā
pūrvātmagītā (agniḥ param brahma vā, Ṣaḍg.).
Upādhyāyastutiḥ, Sarv.
! Rtavyā vā,

Sarv. g Rtvigbhyo vā, Sarv. h 4.6.8.10
spoken by the rivers, 6.7 in praise of Indra,
Sarv. i The stanza is not specified, but
the first is doubtless meant. j Vāc sasarparī, Sarv. k No statement in the Sarv.
1 Sarv.: 2-5; cp. note a on iv. 128. m Sarv.:
indram ivātmānam rsis tustāvendro vātmānam.
Sarv.: Indra or Syena (Ṣadg.). Indra
or Indra-Soma, Sarv.

30 <sup>9-11</sup> Uṣā madhyamā (Śākaṭāyana), <sup>24</sup> Bhaga, Pūṣan, Aryaman <sup>a</sup>.

31 15 Sūrya (Āśvalāyana: B)a.

32 <sup>23.24</sup> Indra's two steeds (haryo stutih).

33-37 Rbhavah.

38-40 Dadhikrā.

38 1 Dyāvāpṛthivyau.

40 <sup>5</sup> Agni, Vāyu, Sūrya; Sūrya <sup>b</sup> (Aitareya Brāhmaṇa: B).

41-42 Indra-Varuna°.

43-45 Asvinau.

46 <sup>1</sup> Vāyu, <sup>2-7</sup> Indra-Vāyu.

47 1 Vāyu, 2-4 Indra-Vāyu.

48 Vāyu.

49 Indra-Brhaspati.

50 Brhaspati:

7-9 purodhātuḥ karmaśaṃsā d, 10.11
 Indra-Bṛhaspati.

51-52 Uşas.

53-54 Savitr.

55 Viśve devāh.

56 Dyāvāpṛthivyau.

57 1-3 Ksetrapati, 4 Suna, 5 Sunāsirau, 6.7 Sītā, 86 Kṛṣi, 86 Kṛṣijīvā manusyāh, 86 Parjanya, 86 Dhana 6. Or the whole hymn praises agriculture (Kṛṣi).

## Mandala v.

1-4 Agnis.

5 Āpriyah.

6-28 Agni.

26 9 Visve devāh.

27 6 Indra-Agni.

29-40 Indra.

29 9ª Uśanā.

81 8d Usanā h, 9 Indra and Kutsa.

40 <sup>5-9</sup> Atrīņām karma kīrtyate i.

41-51 Viéve devāķ. 41 19 Ilā 3. 42 <sup>3</sup> Savitr (Śaunaka), <sup>7-9</sup> Bṛhaspati, <sup>10</sup> Marutaḥ, <sup>11</sup> Rudra, <sup>14</sup> Ilaspati (Śākapūṇi), Parjanya-Agni (Gālava), Pūṣan (Yāska), Indra (Śaunaka), Vaiśvānara (Bhāguri), <sup>15</sup> Marutaḥ, <sup>18</sup> Aśvinau<sup>k</sup>.

43 <sup>3</sup> Vāyu, <sup>4</sup> Soma, <sup>5</sup> Indra, <sup>6</sup> Agni, <sup>7</sup> Gharma, <sup>8</sup> Aśvinau, <sup>9</sup> Vāyu and Pūṣan: <sup>10ab</sup> Agni, <sup>10ad</sup> Divaukasaḥ, <sup>11</sup> Vāc madhyamā, <sup>12</sup> Brhaspati<sup>1</sup>.

a No reference to this stanza in Sarv.
b Sūrya only, Sarv.
c 42 1-6 Self-praise
of Trasadasyu, Sarv.
d No reference to
this triplet in Sarv.
e Sarv.: 8 Sunāsīrau.
f No reference to this in Sarv.
s Aufrecht in his index, RV.2, p. 477, states
'Marutaḥ, Rudra und Vishņu' to be the
deities of v. 3 3. Though these three
names occur in that stanza, there is no

mention of them in the BD. or the Sarv.

1 Sarv.: Sorva, S

44 <sup>1</sup> Soma, or Devāh, or Indra, or Prajāpati, <sup>4</sup> Vāyu, <sup>8</sup> Āditya <sup>a</sup>.

46 7.8 Devapatnyah.

51 <sup>4-6-7</sup> Indra-Vāyu, <sup>5</sup> Vāyu •.

52-61 Marutah.

56 8 Rodasī (sing.) b.

57 1 Rudrāh °.

60 <sup>8</sup> Terrestrial and Middle Agni with the Marutah.

62-72 Mitra-Varuna.

78-78 Aśvinau.

78 <sup>5-9</sup> garbhārtham upaniṣatstutiḥ<sup>a</sup>. 79–80 Usas. 81-82 Savity.

82 4 duḥsvapnanāśinī (B).b.

83 Parjanya.

84 Prthivī madhyamā °.

85 Varuna.

86 Indra-Agni.

87 Marutah, with incidental mention of Viṣṇu <sup>f</sup>.

Khila 1: Śrīsūktam; Agni incidental.

Khila 2: Prajāvat.

Khila 3: Jīvaputra.

Khila 4 (samsravanti): payasvinyah.

## Mandala vi.

1-6 Agni.

7-9 Agni Vaisvānara.

10-16 Agni.

17-27 Indra:

21 9.11 Visve devāh.

27 8 Dānastuti of Abhyāvartin and Sārñjaya 8.

28 Gavām stutih, 2.86 Indra h.

29-46 Indra:

. 37 3 Vāyu and Indra i.

44 <sup>22-24</sup> Soma; according to some, Indra (B) <sup>3</sup>.

Khila (cakṣuḥ: B): śarīra. 45 <sup>31-33</sup> Bṛbustutih. dental Soma (B)<sup>k</sup>, <sup>20a</sup> Devāḥ,

<sup>20b</sup> Bhūmi, <sup>20a</sup> Bṛhaspati, <sup>20d</sup> Indra, <sup>22-25</sup> Dānastuti of Abhyāvartin and Sārñjaya<sup>1</sup>, <sup>26a</sup> Bhāvavṛttam <sup>m</sup>, <sup>26-28</sup> rathābhimarśanāḥ, <sup>29-31ab</sup> dundubheḥ saṃstavaḥ, <sup>31ad</sup> Indra <sup>n</sup>.

48 Tṛṇapāṇikaṃ Pṛśnisūktam: <sup>1-10</sup>

47 1-5 Soma; or Indra with inci-

48 Tṛṇapāṇikam Pṛśnisūktam: 1-10 Agni, 11-13 Marutaḥ, 14-15 Marutaḥ or Adityāḥ or Viśve devāḥ°, 16-19 Pūṣan, 20-21 Marutaḥ, 22 Dyu-Bhū or Pṛśnip.

A No individual deities are mentioned in b No reference to this stanza in Sarv. <sup>c</sup> There is no reference to this stanza in the Sarv., but the whole hymn is stated to be addressed to the Maruts or the Maruts and Agni. d Antyāķ pañca garbhasrāviņy upanişat, Sarv. Simply Prthivi, Sarv. No reference to Vișnu in Sarv. <sup>g</sup> Cāy**amā**nasyābhyāvartino dānah Sarv.: 2.8 d Gavah or stutih, Sarv. 1 No reference to this stanza in Indra. No reference to this triplet in Sarv.

1 The numk Soma only, Sarv. Sarv. ber of the danastuti stanzas (22-25) is not stated in the BD. (v. 140), while the Sarv. m No makes no mention of Abhyavartin. reference to this in Sarv. n There is no statement as to the deity (Indra) of 6-19.21 (see note on BD. v. 109). In Sarv. the deity results from the paribhāṣā anādeśe tv indro o Sarv.: 11.12 Marutah, 18-15 devatā. Marutah or lingoktadevatāh. POr Maruts, Sarv.; but this is probably an interpolation: see note on RV. vi. 48 in Sarv.

49-52 Viśve devāh:

49 <sup>2</sup> Agni, <sup>4</sup> Vāyu, <sup>5</sup> Aśvinau, <sup>7</sup> Vāc, <sup>8</sup> Pūṣan, <sup>9</sup> Tvaṣṭṛ, <sup>10</sup> Rudra, <sup>11.12</sup> Marutaḥ, <sup>13</sup> Viṣṇu <sup>a</sup>.

50 <sup>5</sup> Ródasī, <sup>6</sup> Indra, <sup>8</sup> Savitṛ, <sup>9</sup> Agni, <sup>10</sup> Aśvinau <sup>2</sup>:

51 1.2 Sūrya b.

52 16 Agni-Parjanya b.

53-56 Pūṣan:

55 2 Rudra according to some (B)b.

57 Indra-Püşan.

58 Pūṣan.

59-60 Indra-Agni.

61 Sarasvatī.

62-63 Aśvinau.

64 65 Usas.

66 Marutah.

67 Mitra-Varuna.

68 Indra-Varuna.

69 Indra-Vișnu.

70 Dyāvāpṛthivyau.

71 Savitr.

72 Indra-Soma.

73 Brhaspati.

74 Soma-Rudra.

75 Yuddhopakaraṇam, saṃgrāmān-

gāni:

<sup>1</sup> yoddhā varmī <sup>c</sup>, <sup>2</sup> dhanuḥ, <sup>3</sup> jyā, <sup>4</sup> ārtnī, <sup>5</sup> iṣudhiḥ, <sup>6ab</sup>sārathiḥ, <sup>6ad</sup>raśmayaḥ, <sup>7</sup>aśvāḥ, <sup>8</sup>āyudhāgāram<sup>a</sup>, <sup>9</sup> rathagopāḥ, <sup>10</sup> raṇadevatāḥ <sup>e</sup>, <sup>11</sup> iṣuḥ <sup>f</sup>, <sup>12</sup> kavacaḥ <sup>f</sup>, <sup>13</sup> kaśāg, <sup>14</sup> hastatrāṇam <sup>h</sup>, <sup>15a</sup>digdha iṣuḥ, <sup>15b</sup>ayomukhī, <sup>15ad</sup> Vāruṇam astram, <sup>16</sup> dhanurmukta iṣuḥ <sup>i</sup>, <sup>17</sup> yuddhādiḥ, <sup>18</sup> kavacasya badhyataḥ stutiḥ, <sup>19</sup> yuyutsuḥ, <sup>10d</sup> ātmana (ṛṣer) āśiṣaḥ <sup>j</sup>.

## Mandala vii.

1 Agni.

2 Apryah.

3-17 Agni:

5, 6, 13 Vaisvānara.

18-32 Indra: Marutah incidental <sup>k</sup>. 18 <sup>22-25</sup> Dānastuti of Paijavana.

32 10 the same 1.

33 Indra hymn or dialogue of Vasistha and Agastya with their sons

and with Indra.

34-37 Viśve devāḥ:
34 16 Ahi, 17 Ahi budhnya 1.

38 Savitr:

10d (B)°, 5c Ahi°, 6cd Bhaga P, 7.8 vājinah.

39-43 Visve devāh:

41 <sup>2-6</sup> Bhaga, <sup>7</sup> Usas, or a prayer for the seers <sup>q</sup>.

to the Maruts in Sarv.

to this stanza in Sarv.

m There is no reference to Agastya in the Sarv. (samstavo Vasisthasya saputrasyendrena vā samvādah).

n Sarv.: 17ab only.

No reference to this pāda in Sarv.

Sarv.: 6ed Savitr or Bhaga.

Sarv.: 1 lingoktadevatāh,

Usas.

a None of these individual deities are mentioned in Sarv. b No reference to this in Sarv. O Varma, Sarv. d Ratha, Sarv. e Lingoktadevatāh, <sup>f</sup> Işavah, Sarv. Sarv. g Pratoda, h Hastaghna, Sarv. i Sarv.: Sarv. 15.16 işavah. . i 17-19 lingoktadevatāh, samgrāmāśisah, Sarv. k No reference

44 Dadhikrā:

1 devatāh parikīrtitāh a.

45 Savity.

46 Rudra.

47 Apah.

48 <sup>1-3</sup> Rbhavaḥ, <sup>4</sup> Viśve devāḥ or Rbhavah.

49 Apah.

50 <sup>1</sup> Mitra-Varuņa, <sup>2</sup> Agni, <sup>3</sup> Viśve devāḥ, <sup>4</sup> Nadyaḥ.

51-52 Adityah.

58 Rodasī (= Heaven and Earth).

54 Vāstospati.

55 <sup>1</sup> Vāstospati, <sup>2-8</sup> prasvāpinyah.

56-59 Marutah.

59 12 Tryambaka b.

60-66 Mitra-Varuna:

60 <sup>1</sup> Sūrya, <sup>5</sup> Aryaman, Mitra-Va-ruṇa (B)°.

62 1-8 Sürya.

63 <sup>1-5ab</sup> Sūrya.

66 <sup>4-13</sup> Ādityāḥ or Savitr, Aditi, Mitra, Varuṇa, Aryaman, Bhaga (B)<sup>d</sup>, <sup>14-16</sup> Sūrya (B), <sup>16</sup> cakṣuḥ (sūryasya): a prayer (B)<sup>e</sup>. 67-74 Aśvinau.

75-81 Uşas:

76 14b Madhyama (Agni: B)f.

82-85 Indra-Varuna.

86-89 Varuna.

90-92 Vāyu.

90 5-7, 91 2.4-7, 92 2 Indra-Vāyu (B).

93-94 Indra-Agni.

95-96 Sarasvatī.

95 <sup>8</sup>, 96 <sup>4-6</sup> Sarasvat.

97 Brhaspati:

<sup>1</sup> Indra, <sup>3.9</sup> Indra and Brahmanaspati, <sup>10</sup> Indra and Brhaspati.

98 Indra g.

99-100 Vișpu.

99 4-6 also Indra.

101-102 Parjanya.

103 Frogs.

104 Indra - Somah (rākṣoghnam):

<sup>9</sup> Soma, <sup>10</sup> Agni, <sup>11</sup> Viśve devāḥ,

<sup>12.13</sup> Soma, <sup>14</sup> Agni, <sup>16</sup> Indra, <sup>17</sup>

Grāvāṇaḥ, <sup>18</sup> Marutaḥ, <sup>19-22</sup>

Indra, <sup>23</sup> ātmana (ṛṣer) āśīḥ <sup>1</sup>, <sup>24</sup>

Indra <sup>1</sup>.

## Mandala viii.

1-4 Indra:

1 30-33 Dānastuti of Āsanga, 34 Asanga.

2 41.42 Dānastuti of Vibhindu.

8 21-24 Dānastuti of Pākasthāman.

4 <sup>15-18</sup> Pūṣan (Śākaṭāyana), <sup>15-16</sup> Indra, <sup>17-18</sup> Pūṣan (Gālava)<sup>k</sup>, <sup>19-21</sup> Dānastuti of Kuruṅga.

5 Aśvinau:

87 od – 89 Dānastuti of Kaśu.

 devatāntyā, i.e. Indra and Brhaspati are its deities (98 <sup>7</sup> being = 97 <sup>10</sup>). <sup>h</sup> The eighth stanza is by implication meant to be addressed to Indra-Soma; Sarv.: Indra only. <sup>1</sup> Sarv.: <sup>23ab</sup> only, <sup>23cd</sup> Prthivī and Antarikṣa. <sup>1</sup> In <sup>8</sup> and <sup>15</sup> the seer utters a curse. <sup>k</sup> Sarv.: <sup>15-18</sup> Indra or Pūṣan.

6 Indra:

30 Agni Vaiśvānara (Śākapūņi and Mudgala)a, 46-48 Dānastuti of Tirindira.

7 Marutah.

8-10 Aśvinau.

ll Agni.

12-17 Indra:

17 14ab Vāstospatib.

18 Adityāh:

4.6.7 Aditi c, 8 Aśvinau, 9a Agni, 96 Sürya, 96 Anila d.

19 34.35 Varuna, Aryaman, Mitra • 36.37 Trasadasyu,

20 Marutah.

21 Indra:

<sup>17.18</sup> Dānastuti of Citra.

22 Aśvinau.

28 Agni.

24 Indra:

28-30 Usas f.

25 1-9 Mitra-Varuna, 10-21 Visve devāḥ g, 22-24 Dānastuti of Varu h.

26 Aśvinau:

20-25 Vāyu.

27-31 Visve devāh.

29 Prthakkarmastuti:

<sup>1</sup> Soma, <sup>2</sup> Agni, <sup>3</sup> Tvaștr, <sup>4</sup> Indra, <sup>5</sup> Rudra, <sup>6</sup> Pūṣan, <sup>7</sup> Viṣṇu, <sup>8</sup> Aśvinau, 9 Mitra-Varuna, 10 Atrayahi.

31 ijyā:

1.2 Śakra, yajatām pati (B), 8.4 yajvan

(B)<sup>j</sup>, <sup>5-9</sup> dampatī (B), <sup>10</sup> āśīḥ (B) k, <sup>11.12</sup> Pūṣan (B), <sup>13</sup> Mitra, Aryaman, Varuna: Ādityāh (B), 14 Agni, 15-18 yajvan (B).

32-34 Indra:

33 19 Indra addressed by a Dānavī 1.

35 Aśvinau.

36-37 Indra.

38 Indra-Agni.

39 Agni.

40 Indra-Agni.

41-42 Varuna:

42 4-6 Aśvinau.

43-44 Agni.

45 m-46 Indra:

46 4.5 Mitra, Aryaman, Marutah n (B), 21-24 Dānastuti of Kānīta Prthuśravas, 25-28-32 Vāvu.

47 Ādityāķ:

9 Aditi 1, 14-18 also Ușas.

48 Soma.

49-56 Indra:

54 8.4 bahudaivata (pragātha)°.

55-56 Dānastuti of Praskaņva.

56 5 Agni, 5d Sūrya P.

57-58q [not stated].

59 [mentioned as a khila after i. 73].

60 Agni (A).

61-66 Indra (A):

65 10 Devāḥ (Bhāguri)\*, 10-12 Viśve devāh \* (Yāska).

67 Ādityāh: 10-12 Aditi .

stavo yajamānapraśaṃsā ca. 10-18 dampatyor āśiṣaḥ, without further de-1 No reference to this stanza in tails. m 45 <sup>1</sup> Agni and Indra, Sarv. Sarv. n There is no reference to these two stanzas in Sarv. O Visve devah, Sarv. P Sarv.: q 58 is not men-<sup>5</sup> Agni and Sürya. This stanza is not tioned in Sarv. These stanzas are mentioned in Sarv.

a No reference to this stanza in Sarv. b No reference to this hemistich in Sarv. No mention of these three stanzas in Sarv. d Sarv. does not assign these three to the Adityāh. successive padas of the stanza. f Sarv.: Danastuti of Varu Saug Sarv.: ṣāmṇa, and no reference to Uṣas. 10-12 only, 18-24 Mitra-Varuņa. h No i No reference in Sarv. to a Danastuti. details given in Sarv. Sarv.: 1-4 ijyā- not mentioned in Sarv.

68-70 Indra:

68 14 Rtavah, 15-19 Danastuti of Rksa and Aśvamedha a.

69 11 ab Indra, Agni, Visve devāh b, 11cd.12 Varuna.

71-72 Agni:

72 havisām stutih payahpaśvosadhīnām ca c.

73 Aśvinau.

74-75 Agni:

74 13.14 Self-praise of the seer; also Dānastuti of Śrutarvan (B), 15 Parusnī d

76-78 Indra.

79 Soma.

80-82 Indra:

80 10 Visve devah e.

83 Devāh .

84 Agni.

85-87 Asvinau.

88-93 Indra:

93 84 Rbhavah (ārbhavī: B).

94 Marutah.

95-100 Indra:

96 13-15 Indra, Marutah, Brhaspati: Indra (Saunaka), Indra-Brhaspati (Aitareya Brāhmana): (B)g.

100 4.5 Indra ātmānam tustāvah, 8 Suparna i, 9 Vajra i, 10-11 Vāc.

101 1-4 Mitra-Varuna, 5abc also Aryaman 1, 5d.6 Ādityāh, 7.8 Aśvinau, 9-10 Vāyu, 11-12 Sūrya, 13 Usas or candrasūryayoh prabhāk, 14 Pavamāna 1, 15.16 Go.

102-103 Agni:

103 14 Agni madhyama, with Marutah and Rudräh m.

## Mandala ix.

Soma Pavamāna is the deity of this Mandala.

5 Apryah.

66 19-21 Agni.

67 10-12 Pavamāna and Pūşan n, 23-24 Agni, 25 Savitr , 26 Agni and 112 Indras.

Savitr P, 27 Visve devāh q, 29 Agni r, <sup>81.82</sup> svādhyāyādhyet**rsaṃstavaḥ.** 

73 Agni Raksohan 8.

83 Gharmasamstavah ..

87 85 Rbhu (B) 8.

<sup>a</sup> Sarv.: <sup>14-19</sup> Dānastuti of Pkṣa and Asvamedha, without any mention of Btavah. Sarv.: Visve devah only. <sup>6</sup> Agni or d Sarv.: 13-15 havişām stuti only, Sarv. Dānastuti of S'rutarvan only. Devah, 83 Visve devah, Sarv. ₹ Aindrärbhavi, Sarv. g 14d Marutah, 15 Indra and h Indra ātmānam astaut. Brhaspati, Sary. 1 No reference to this stanza in Sarv. <sup>1</sup> No reference to Aryaman in Sarv.

k Usas or Sūryaprabhā, Sarv. 1 The B MSS. state that according to the Aitareya Āranyaka 14 ab is addressed to Agni, 14c to the Sun, and 14d to the Middle Agni. m Simply agnimaruti. Sarv. māna or Pūşan, Sarv. O Agni or Savity, p Or Agni only, Sarv. Sarv. No reference to this Agni, Sarv. stanza in Sarv. <sup>8</sup> No statement in Sarv.

## Mandala x.

1-7 Agni.

8 1-6 Agni, 7-9 Indra.

9 Apaha.

10 Dialogue of Yama and Yamī.

11-12 Agni.

13 Havirdhane.

14 Yama madhyama b:

<sup>6</sup> Atharvāṇaḥ, Bhṛgavaḥ, Angirasaḥ, Pitaraḥ <sup>o</sup>, <sup>7-9</sup> Pretāśiṣaḥ (B)<sup>d</sup>, <sup>10-12</sup> Śvānau.

15 Pitarah.

16 Agni kavyavāhana.

17 1.2 Saranyū, 3ab Pūṣan, 3c Pūṣan or Agni, 3d Agni f, 4-6 Pūṣan, 7-9 Sarasvatī, 10 Āpaḥ, 11-13 Soma g, 14 Āpaḥ.

18 1-4 Mrtyu, <sup>5</sup> Dhātr, <sup>6</sup> Tvastr, <sup>7-9</sup> Mrtyu, <sup>10-18</sup> Prthivī h, <sup>14</sup> Āsiṣaḥ<sup>1</sup>.

19 Gāvaḥ; according to some, Āpaḥ:

1° Agni-Soma, 2 Indra and Agni
incidental 1, 6 Indra 1.

20-21 Agni.

22-24 Indra:

24 4-6 Aśvinau.

25 Soma.

26 Püşan.

27-29 Indra:

27 <sup>15</sup> Marutah, <sup>16</sup> Vajra, <sup>17 ab</sup> Agni, Indra, Soma, <sup>17 ad</sup> Parjanya and Vāyu, <sup>18</sup> Agni, <sup>19</sup> Sūrya, <sup>20,21</sup> Indra and the bolt, <sup>22</sup> Indra's bow, <sup>23</sup> Parjanya, Anila, Bhāskara, <sup>23 d</sup> the last two only, <sup>24</sup> Indra or Sūrya <sup>k</sup>.

28 Dialogue of Indra and Seer: Indra is addressed in the odd stanzas.

30 Apah:

3.4 Agni madhyama as Apām napāt 1.

31 Viśve devāh.

32 Indra.

33 ¹ Viśve devāḥ, <sup>2-3</sup> Indra, <sup>4-5</sup> Kuruśravana Trāsadasyava, <sup>6-9</sup> Upamaśravas.

34 1.7.9.12 Akṣāḥ, 18 Kṛṣi (A); the rest akṣanindā m.

35-36 Viéve devāh:

36 12-14 Savitr (eke), 14 Savitr (Saunaka, Yāska, Gālava) <sup>n</sup>.

37 Sürya:

<sup>6</sup> incidental deities, <sup>11.12</sup> Visve devāḥ °.

38 Indra.

89-41 Asvinau.

of these details are stated for this hymn in Sarv.

1 There is no statement about these two stanzas in Sarv., the whole hymn being simply described as addressed to Apah or Aponaptr.

3 Sarv. simply states regarding the whole hymn: aksakrsipraśansā ca akṣakitavanindā ca.

2 No reference to stanzas in the Sarv.

O No reference to stanzas c.11.12 in Sarv.

a The pratika of the hymn, apal, is mentioned, but without a direct statement that it is addressed to the Waters. b Simply Yama, Sarv. <sup>6</sup> Lingoktadevatāh, Sarv. d Lingoktadevatāh or Pitarah, Sarv. Simply Agni, Sarv. f Whole of 3 addressed to Pūsan, Sarv. 8 Apah or Soma, I Pitrh Sarv.: 7-13 Pitrmedhāh. medha or Prajūpati, Sarv. No statek None ment about this stanza in Sarv.

42-44 Indra:

44 11ab Brhaspati a.

45-46 Agni:

45 <sup>12 °</sup> Dyāvāp<del>r</del>thivyau, <sup>12 °</sup> Visve devāh <sup>a</sup>.

47 Indra Vaikuntha.

48-50 Self-praise of Indra Vaikuntha.

51-53 Dialogue of Agni and the Devāh b.

54-55 Indra:

55 5 Sun and Moon °.

56-57 Viśve devāh.

57 <sup>1</sup> Indra, <sup>2</sup> Agni, <sup>3-5</sup> Manas, <sup>6</sup> Somad.

58 Jīvāvṛttiḥ Subandhor manasa stavo vā •.

59 1-3 Nirrti, 4abe Soma, 4d Nirrti f,
5-6 Asunīti (Yāska: 6d only), 7
Bhū, Dyu, Soma, Pūşan, Kha,
Pathyā, Svasti g, 8-10 Rodasī
(dual), 10ab Indra h.

60 1-4 Aikṣvāku, <sup>5</sup> Prayer for Aikṣvāku<sup>1</sup>, <sup>6</sup> Aikṣvāku, <sup>7</sup> Subandhor asum āhvayan <sup>1</sup>, <sup>8-12</sup> asya cetaso dhāraṇāya, <sup>12</sup> labdhāsum pāṇibhir aspṛśan <sup>k</sup>.

61-66 Visve devāh.

62 Angirasām stutih; 8-11 Manu Sāvarnya 1. 63 15 Marutah, 16 Pathyā svasti m.

64 5 Aditi n.

65 <sup>5</sup> Mitra-Varuṇa, <sup>6</sup> Vāc madhyamā, <sup>12</sup> Aśvinau °.

 $66^{14.15}$  Vāc madhyamā and Manu (A) $^{p}$ .

67-68 Brhaspati:

67 70d Brahmanaspati (B)q.

69 Agni.

70 Apriyah.

71 Jñāna.

72 Viśve devāḥ (B), 245 Bṛhaspati (B).

73-74 Indra.

75 Rivers (sravantyah).

76 Grāvāņah.

77-78 Marutah.

79-80 Agni.

81-82 Viśvakarman.

83-84 Manyu.

Khila I (mama vrate): Visve devāh.

Khila 2 (ut): Agni:

4 Mitra-Varuna, 7 Indra-Agni.

85 <sup>1</sup> Sūryā, with Satya, Sūrya, Rta, Soma, <sup>2-4</sup> Soma, <sup>5</sup> Candramas<sup>8</sup>, <sup>6-13</sup> Sūryāyai bhāvavṛttam, <sup>14,15</sup> Aśvinau, <sup>16</sup> Sūrya<sup>t</sup>, <sup>17</sup> Viśvedevāḥ<sup>a</sup>, <sup>18</sup> Sūrya-Candramas<sup>v</sup>, <sup>19ab</sup> Sūrya, <sup>19ad</sup> Candramas<sup>w</sup> (<sup>18,19</sup> Aśvinau: Aurṇavābha), <sup>20</sup> Sūryā, <sup>21,22</sup> Gan-

<sup>u</sup> Devāh, Sarv. <sup>v</sup> Soma and Arka, Sarv.

W Sarv.: 19 Candramas.

No reference to this hemistich in b The Sarv. apportions the <sup>c</sup> No reference speakers in 51-53. to this stanza in Sarv. d No details in Sarv. \* Mana-āvartanam, Sarv. \* Sarv.: g Lingoktadevatāh, <sup>4</sup> Nirrti and Soma. h Sarv.: 10ab Dyāvāpṛthivyau or i With the stanza Indra ksatrā, Indra. but the deity is not expressly stated; Sarv.: Indra. Sarv.: parābhih=7-11. k Sarv.: labdhasamjilam asprsan. 1 Sarv.: 1-6 Visve devāh or Angiraeām stutih, 7 Viśve devāh.

<sup>8-11</sup> Sāvarņer dānastutiḥ. <sup>m</sup> Sarv.: <sup>15.16</sup> Pathyā svasti (no reference to the Maruts).

n No reference to this stanza in Sarv.

In Sarv. 65 is simply vaisvadevam.
 No reference to these two stanzas in Sarv.

<sup>&</sup>lt;sup>q</sup> No reference to this pada in Sarv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sarv. simply states that the whole hymn is addressed to the Devāḥ.

Soma.

Sarv.: <sup>8-16</sup> simply Sūryāvivāḥa.

dharva Viśvāvasu, <sup>23</sup> dampatī, <sup>24–28</sup> Vadhū <sup>a</sup>, <sup>29</sup> Giving away of the bride's garment by the bridegroom, <sup>30</sup> Husband forbidden to take the garment <sup>b</sup>, <sup>31</sup> yakṣmanā-śinī, <sup>32.33</sup> paripanthinaḥ, <sup>34</sup> Receiver of the bridal dress, <sup>35</sup> Bhāvavṛtti, <sup>36</sup> Dhanāśiṣaḥ (B), <sup>37</sup> Saṃyogāśiṣaḥ (B), <sup>38–47</sup> Prayers for the married couple <sup>c</sup>, <sup>43</sup> Prajāpati (B), <sup>45</sup> Indra (B), <sup>48</sup> (=khila) Bṛhaspati (B).

86 Vṛṣākapi d.

87 Agnie.

88 The three Agnis (terrestrial, middle, and celestial).

89 Indra, <sup>5</sup> also Soma.

90 Puruşa.

91 Agni.

92-93 Viśve devāh.

98 14.15 rājñām dānastutih (B)8.

94 Grāvā h.

95 Dialogue of Purūravas and Urvasī i.

96 Indra J.

97 Osadhistavah.

98 1-8 Brhaspatik, 4-7 Devāh, 8-12 Agni.

99 Indra.

100 Viśve devāh.

101 Rtvikstutih 1.

102 Drughana or Indra (Yāska), Viśve devāḥ (Śaunaka)<sup>m</sup>.

103 Indra:

<sup>4</sup> Brhaspati (B), <sup>12</sup> Apvā, <sup>13</sup> Indra or Marutah.

Khila In: 1 Marutah.

Khila 2° (brahma): ¹ Sūrya, ² Gharma, ³ Bṛhaspati, ⁴ Savitṛ, ⁵-¹º Sūrya-Candramas.

104 Indra.

105 Indra.

106 Aśvinau.

107 Prājāpatyā Dakṣinā; according to some dakṣinādātāraḥ,<sup>8-11</sup>Bhojāḥ<sup>p</sup>.

108 1.3.5.7.9 Saramā, 2.4.6.8.10.11 Paṇayaḥ.

109 Viśve devāh.

110 Āpriyah.

111-113 Indra.

114 Viśve devāh:

eke: Devāḥ, Indra, Chandāṃsi, Agni madhyama a.

115 Agni.

116 Indra.

117 Anna .

118 Agni Raksohan.

is not explicit, but rgbhih (viii. 7) I take kapiñjalanyāyena—to mean 'three,' in combination with the contents of the hymn. The Sarv. simply states that the whole hymn is addressed to the Devāh. <sup>1</sup> Visve devāh m Sarv.: Indra or or Rtvikstutih, Sarv. n This khila of two stanzas, Drughana. beginning asau, is printed in Aufrecht's Rigveda, ii 2, p. 682. The Nakula hymn, to the third stanza of which the pratika mahan P Sarv. simply Dakşiņā dakşiņārefers. <sup>q</sup> No reference to this alternative dātāro vā. <sup>2</sup> Dhanānnadēnaprašamsā, Sarv. in Sarv.

a Sarv.: 20-28 nṛṇām vivāhamantrā āśiṣaś b Sarv.: 29.30 vadhuvāsahsamsparša-The Sarv. gives no details for mocanyau. 32-47, which would therefore be addressed to Sūryā, the whole hymn being described as d Dialogue a self-praise of Sāvitrī Sūryā. of Vṛṣākapi, Indrānī, and Indra, Sarv. <sup>6</sup> Agni Rakşohan, Sarv. f Sürya and 8 No statement in Vaisvānara, Sarv. 1 The Sarv. h Grāvāņah, Sarv. apportions the stanzas to the respective J Sarv.: Indra's steeds (harispeakers. k The wording of the BD. here stutih).

119 Laba.

120 Indra:

<sup>6</sup> Āptyāḥ incidental <sup>a</sup>

121 Prajāpati b.

122 Agni.

123 Vena.

124 <sup>1-4</sup> Self-praise of Agni, <sup>5</sup> Varuna, <sup>6</sup> Soma, <sup>7-8</sup> Varuna, <sup>945 o</sup> Soma, <sup>94</sup> Indra <sup>6</sup>.

125 Vac 4

126 Aryaman, Mitra, Varuna e.

127 Rātrī.

128 Viśve devāh.

Khila I (namas te): Vidyut.

Khila 2 (yām kalpayanti no 'rayah): kṛtyānāśanam.

Khila 3 (āyuṣyam): hiranyastutih.

129 Paramesthin: bhāvavṛttam f.

130 Bhāvavrttam.

131 Indra:

4.5 Aśvinau.

132 Mitra-Varuņa:

12b Dyu, Bhūmi, 1cd Aświnau.

133-134 Indra.

135 Dyusthāna Yamas.

136 Keśinah.

137 1 Devāḥ, 2-4 Vāta, 5 Visve devāḥ, 6.7 Āpah b.

Khila (bhūmih): Lākṣā.

138 Indra.

139 1-3 Savitr, 4-6 self-praise of Gan-

dharva, Indra and Sürya being incidental i.

140 Agni (B).

141 Agni and Visve devāh i.

142 Agni.

143 Aśvinau.

144 Indra.

145 Bhāvavṛttam aupaniṣadaṃ sūktam: 1-5 Sapatnyapanodikāḥ, 6 Patisaṃvananī b.

146 Aranyanī.

147-148 Indra.

149 Savitr.

150 Agni.

151 Śraddhā.

Khila 1: Medhāsūktam.

Khila 2 (ā sūr etu): Agni.

152-153 Indra.

154 Bhāvavṛttam.

155 Alakṣmīghnam: <sup>2.8</sup> Brahmaṇaspati, <sup>4</sup> Indra <sup>1</sup>, <sup>5</sup> Viśve devāḥ.

156 Agni.

157 Viśve devāḥ (Indra being the chief deity and the Viśve devāḥ, Ādityāḥ, Marutah subordinate)<sup>m</sup>.

158 Sūrya.

159 Paulomī praises her own virtues and those of her co-wives <sup>n</sup>.

160 Indra.

161 Rājayakṣmaghnam: Indra-Agni (Yāska), lingoktadaivatam (eke).

reference to this stanza in Sarv., the general description of the hymn as alaksmīghnam therefore specifically applying to the first and fourth stanzas.

\*\*Mary: paulomī śacy ātmānam tuṣṭāva.

\*\*O The deity not being mentioned in the Sarv. would by the paribhāṣā be Indra. Ṣadg., in quoting the BD., remarks that Indra is the deity in the opinion of Saunaka, who in quoting Yāska

A No reference to this stanza in Sarv.

B Ka, Sarv.

Sarv.: 5-8 yathānipātam,

Indra.

Vāg āmbhṛṇī, Sarv.

Bhāvavṛttam only, Sarv.

Simply Yama, Sarv.

Sarv. describes the whole hymn simply as vaiśvadevam.

Sarv.: self-praise of Devagandharva Viśvāvasu; no mention of Indra or Sūrya.

Viśve devāh only, Sarv.

L Sarv. simply upaniṣat, sapatnībādhanam.

There is no

162 Sravatām garbhāṇām anumantraṇam<sup>a</sup>: Agni Rakṣohan<sup>b</sup>.

Khila (venas tat pasyat): Vena.

163 Yakşmanāśanam.

164 Duhsvapnaghnam: Indra and Agni incidental b.

165 Prāyaścittārtham : Kapota d.

166 Sapatnaghnam.

Khila (yenedam): Manas.

167 Indra:

<sup>8</sup> Varuņa, Vidhātṛ, Anumati, Dhātṛ, Soma, Bṛhaspati °.

168 The father of the seer Anila (i.e. Wata)<sup>f</sup>.

169 Gāvah.

170 Sūrya.

171 Indra.

172 Usas.

173-174 Rājāe 'bhisiktāyasnumantrane's.

175 Grāvāņah.

176 Agni:

<sup>1</sup> Rbhavah.

177 Sürya or Māyābhedam h:

<sup>2</sup> Vāc (Šaunaka: B)<sup>1</sup>.

· 178 Svastyayanam : Tārkṣya !.

179-180 Indra.

and others merely means to mention their opinions. <sup>6</sup> Garbhasaṃsrāve prāyaścittam, b No deity mentioned in Sarv. <sup>c</sup> Kapotopahatau prāyaścittam, Sarv. <sup>d</sup> ∀iśve devāḥ, Sarv. e Simply lingoktaf Simply vāyavyam, Sarv. devatā, Sarv. <sup>g</sup> Rājāah stutih, Sarv. h Simply māyābhedam, Sarv. 1 No reference to this I Simply tārkşyam, Sarv. stanza in Sarv.

181 Viśve devāh.

182 Brhaspati.

188 Lingoktadevatāh:

<sup>1</sup> Prayer for man desiring a son, <sup>2</sup> prayer for woman desiring a son, <sup>3</sup> self-praise of the seer <sup>k</sup>.

184 Prayer for offspring: Visve devāh<sup>1</sup>.

Khila (nejameşa): garbhārtham.

185 Śāntyartham pāvanam sūktam<sup>m</sup>: Adityāh, Sūrya, Varuņa, Mitra<sup>n</sup>.

186 The father of the seer Ula, i.e. Vāta °.

187 Agni.

188 Jātavedas.

189 Self-praise of Sārparājñī; Sūrys (eke), Vāc (Mudgala, Śākapūņi, Śākaţāyana)<sup>p</sup>.

190 Bhāvavṛttam.

191 <sup>1</sup> Agni <sup>q</sup>; <sup>2-4</sup> samjñānam <sup>r</sup>.

Khila i (samjñānam): 1 Uśanā, Vāruņa, Indra, Agni, Savity, 2 Asvinau, 3.4-5 Āśişaḥ.

Khila 2 (prādhvarāņām): 1 Agni.

Khila 3 (nairhastyam): sapatnaghnam: <sup>2</sup> Indra and Püşan.

Khila 4 (Mahanamnya rcah): Indra.

L Anvicam yajamānapatnīhotrāsiņah, Sarv.

Garbhārthāsīr lingoktadatvatam.

Boastyayanam, Sarv.

Barv. simply ādityam
(—aditidevatyam, Şadg.).

Barv. simply vāyavyam.

P Sarv.: (sārparājāi) ātmadaivatam sauryam vā.

In Sarv. the first stanza to Agni, the remaining three samjānam.

Gp. BD. viii. 97.

## IV. LIST OF STORIES RELATED IN THE BRHADDEVATĀ.

Agastya, see Vasistha and Lopāmudrā. Agni and his brothers, vii. 61-81. Atri, see Bhṛgu. Apālā, vi. 99-106. Abhyāvartin, v. 124-128.

Indra, see Gṛtsamada, Trasadasyu, Trisiras, Viṣṇu. Indra and the seers, vi. 137-141. Indra's birth and fight with Vāmadeva, iv. 130-135. Indra as a partridge, iv. 93-94. Indra and the Maruts, iv. 46-55. Indra Vaikuṇṭha, vii. 49-60. Indra and Vyaṃśa's sister, vi. 76-77.

Urvasī, see Purūravas.

Rbhus and Tvastr, iii. 83-88.

Kakṣīvat and Svanaya, iii. 142-151. Kaṇva and Pragātha, vi. 35-39. Kapota Nairṛta, viii. 67-68. Kāśyapa Bhūtāṃśa, viii. 18-20.

Grtsamada, Indra, and the Daityas, iv. 65-78.
Ghosā, vii. 42-48.

Citra, see Sobhari.

Trasadasyu, the seer, and Indra, vi. 51-57.
Trita, iii. 132-137.

Trisiras and Indra, vi. 147–153. Tryaruṇa and Vṛśa Jāna, v. 13–22. Tvaṣṭṛ, see Rbhus.

Dadhyafic, iii. 18–24. Dīrghatamas, iv. 11–15. Devāpi, vii. 155–viii. 9: Daityas, see Gṛtsamada.

Nāhuṣa and Sarasvatī, vi. 20-24.

Paṇis, see Saramā. Purūravas and Urvasī, vii. 147–152. Pragātha, see Kaṇva.

Bharadvāja, see Bhṛgu. Bhūtāṃśa, see Kāśyapa. Bhṛgu, Atri, Bharadvāja, birth of, v. 97-103.

Maruts, see Indra.

Lopāmudrā and Agastya, iv. 57-61.

Vasistha and the dog of Varuna, vi. 11-15.

Vasistha and Agastya, birth of, v. 143-159.

Vāmadeva, see Indra. Viśvāmitra, son of Gāthin, iv. 95. Viśvāmitra and Śakti, iv. 112–120. Viśvāmitra, Sudās, and the Rivers, iv. 105–108.

Viṣṇu helps Indra, vi. 121-123.

Vṛśa Jāna, see Tryaruṇa. Vyaṃśa's sister, see Indra.

Śakti, see Viśvāmitra. Śyāvāśva, v. 50–81.

Saptavadhri, v. 82–85. Saraņyū, vi. 163–vii. 7. Saramā and the Paṇis, viii. 24-36. Sarasvatī, see Nāhuṣa. Savya, iii. 115. Sudās, see Viśvāmitra. Subandhu, vii. 84-102. Sobhari and Citra, vi. 58-62. Soma's flight, vi. 109-115. Svanaya, see Kakṣīvat.

## V. LIST OF PASSAGES FROM THE BRHADDEVATĀ CITED IN OTHER WORKS.

i. 2: Nîtimañjarī on RV. i. 1.

ii. 105: Durga on Nirukta ii. 2.

iii. 18-23: Nītimañjarī on RV. i. 116. 12.

iii. 101°d: Şadgurusişya and Sāyana on RV. i. 28.

iii. 140°d, 142–150: Nītimañjarī on RV. i. 126. 7.

iii. 155-156: Nītimañjarī on RV. i. 126. 6. 7.

iv. 1-3<sup>ab</sup>: Nītimañjarī on RV. i. 126. 6, 7.

iv.11-15: Nītimanjarī on RV. i.147.3.

iv. 21, 24, 25<sup>ab</sup>: Nītimañjarī on RV. i. 18. 1.

iv. 22, 23, 24 ab: Nītimañjarī on RV.
 i. 158. 5.

iv. 35: Sāyaņa on AV. xix. 53. 2.

iv. 49° d-53: Nītimanjarī on RV. i. 170. 1.

iv. 57-60: Nītimañjarī on RV. i. 179. I.

iv. 66-69: Nītimañjarī on RV. ii.

liv. 66–68: Sāyaṇa on RV. ii. 12.

iv. 93–94: Ṣaḍguruśiṣya on RV. ii. 43. iv. 96<sup>806</sup>: Ṣaḍguruśiṣya on RV. iii. 5,6.

iv. 105°d-106°d: Nītimañjarī on RV. iii. 33. 1.

j<sup>iv.</sup> 112°°4–116°° : Şadgurusişya on RV. iii. 53.

iv. 113°d–114: Säyaņa on RV. iii. 53. 15.

iv. 120: Ṣadguruśiṣya on RV. iii. 53. iv. 126: Nītimañjarī on RV. iv. 18. 13.

iv. 130°d-131°d: Nītimañjarī on RV. iv. 18. 13.

v. 8: Sadguruśisya on RV. iv. 57.

v. 14-21, 22°d, 23: Nītimañjarī on RV. v. 2. 9.

v. 33-36<sup>ab</sup>: Nītimañjarī on RV. iv. 30. 15.

(v. 50-79 (excepting 61, 68°d, 71°d): Şadgurusişya on RV. v. 61.

v. 50-79<sup>ab</sup> (excepting 64 <sup>ad</sup>-67<sup>ab</sup>, 69<sup>ad</sup>-71<sup>ab</sup>): Nītimañjarī on RV. v. 61. 17.

v. 72°d-79°b: Sāyaṇa on RV. v. 61. 17.

v. 97–101: Ṣaḍguruśiṣya, introduction to RV. v.

v. 97–102: Nītimañjarī, introduction to RV. v.

v. 106<sup>a</sup>b: Sāyana on RV. vi. 24. 5.

v. 111 ab: Şadgurusişya on RV. vi. 47.

v. 124-128: Nītimañjarī on RV. vi. 27. 4.

v. 129-133: Nītimañjarī on RV. vi.

v. 136-138: Nītimañjarī on RV. vi. 27. 4.

v. 139-140: Nītimañjarī on RV. vi. 47. 22.

v. 143-155 (excepting 153°d): Nītimañjarī on RV. vii. 104. 16.

v. 149–155<sup>cb</sup>: Sāyaņa on RV. vii. 33. 11.

(vi. 11 cd-15 ab: Nītimañjarī on RV. | vii. 55. 2. (vi. 11 ° d – 13 : Sāyaṇa on RV. vii. 55. 3. vi. 27°d–28: Sāyaņa, introduction to RV. vii. 104. vi. 2846: Nītimañjarī on RV. vii. 104. 16. vi. 32°d: Sāyaṇa on RV. vii. 104. 22. vi. 35-38: Nītimanjarī on RV. viii. 1. vi. 43° : Şadgurusişya on RV. viii. 4. vi. 51-57 ab: Nītimanjarī on RV. viii. 19. 37. vi. 58°d-62°de: Nītimañjarī on RV. viii. 21. 18. vi. 68ab: Ṣadguruśiṣya on RV. viii. 27. Sadguruśisya on RV. vi. 79°d\_80°b: \ viii. 46. Sāyana on RV. viii. 46. 21. vi. 91°d-92°b: Sadgurusisya on RV. viii. 68. vi. 99–106: Nītimañjarī on RV. viii. 91. 7. vi. 99-100, 102a.d, 105-106: Şadguruśisya on RV. viii. 91. (vi. 109°°d–113°°b, 114–115: Sāyaņa on RV. viii. 96. 13. vi. 110: Nītimanjalī on RV. viii. 95.7. vi. 121 °d-124 ab: Sāyaņa on RV. viii. 100. 12. Nītimañjarī on RV. i. 116. 6. vi. 162-163: Sāyana on RV. vii. 72. 2

and AV. xviii. 1.53.

vii. 1–7<sup>46</sup>: Nītimañjarī on RV. i.

vii. 1-6: Sāyaṇa on RV. vii. 72. 2

and AV. xviii. 1. 53.

116. 6.

(vii. 37 a-d: Sadgurusisya on RV. x. 34. vii. 37 a-d: Sāyana on RV. x. 34. vii. 42-44<sup>ab</sup>, 45-47: Nītimanjarī on RV. i. 117.7. vii. 61-81 ab: Old MS. of Sadguruśisya on RV. x. 50. vii. 61°d-66°d, 74, 75°d, 76°d: Nītimañjari on RV. x. 51. 8. vii. 89°d-90°d: Nîtimanjari on RV. v. бо. 12. vii. 97°d-101: Sāyaņa on RV. x. 60. 7. vii. 97-98 ab, 99 cd-100 ab: Nîtimañjarī on RV. v. 60. 12. (Şadgurusişya on RV. x. 71. vii. 109: Sāyaṇa on RV. x. 71.12. Old MS. of Şadguruśisya on RV. x. 98. Nītimañjarī on RV. x. 98. 8. viii. 1-9: Old MS. of Şadgurusişya on RV. x. 98. viii. 1 ab, 2 cd-7 ab: Nītimanjarī on RV. x. 98. 8. viii. 40°: Ṣaḍguruśiṣya on RV. x. 119. viii. 65 ab: Sadgurusisya on RV. x. 161. viii. 73°d: Şadguruśişya on RV. x. 173. viii. 08cd: Sadgurusisya on RV. x. 191 (śl. 9°d). viii. 133: Ṣaḍguruśiṣya on RV. x. 191 (śl. 10°d-11°d). viii. 135ª: Sadguruśisya on RV. x. 191 (śl. 2ª). Sadguruśisya, Introduc**tion** i. 2 (p. 57). viii. 136: Sāyaņa, Introduction, RV. ed. M. M.2, vol. i, p. 23.

## VI. RELATION OF THE BRHADDEVATĀ TO OTHER TEXTS.

### 1. THE NAIGHANTUKA.

[The few deviations of the Brhaddevatā from the Naighantuka are pointed out in the notes.]

Naighantuka v. 1, 2 (terrestrial deities—forms of Agni and Aprī deities)

is the source of Brhaddevatā i. 106-109 ab.

Naighantuka v. 3 (other terrestrial deities)

is the source of Brhaddevatā i. 109° d-114.

Naighantuka v. 4, 5 (atmospheric deities)

is the source of Brhaddevatā i. 122-129.

Naighantuka v. 6 (celestial deities)

is the source of Brhaddevatā ii. 8-12.

Naighantuka v. 3 (the part embracing the names Nadyah to Agnāyī)

is the source of Brhaddevata ii.

Naighantuka i. 15 (the steeds of the different gods)

is the source of Brhaddevatā iv. 140-144.

### 2. THE NIRUKTA.

#### Nirukta.

vii. 3: Evam uccāvacair abhiprāyair rṣīṇām mantradṛṣṭayo bhavanti.

vii. I: Yatkāma rṣir yasyām devatāyām arthapatyam ichan stutim pṣayunkte, taddaivatah sa mantro ohayati.

## Brhaddevatā.

i. 3: tadabhiprāyān ṛṣīṇāṃ mantradṛṣṭiṣu.

i. 6: Artham ichann r
şir devam
yam yam āhāyam astv iti;
prādhānyena stuvan bhaktyā
mantras taddeva eva saḥ.

- x. 42: Devatānāmadheyāny anukrāntāni, sūktabhāñji . . .
- vii. 13: devatāḥ . . . sūktabhājaḥ . . . ṛgbhājaś ca . . . kāś cin nipātabhājaḥ.
- Yad anyadevate mantre nipatati naighantukam tat.
- i. I: Pūrvāparībhūtam bhāvam ākhyātena ācaṣṭe.
- vii. 5: Tisra eva devatāḥ . . . Agniḥ pṛthivīsthāno, Vāyur vendro vāntarikṣasthānaḥ, Sūryo dyusthānaḥ.
- vii. 4: Ātmaivaiṣām ratho . . . ātmāyudham . . . ātmā sarvam devasya.
- vii. 18: Yas tu sūktam bhajate, yasmai havir nirupyate, 'yam eva so 'gnir, nipātam eva ete uttare jyotisī etena nāmadheyena bhajete.
- vii. 19: Jātavedāḥ . . . jātāni veda, jātāni vainam vidur, jāte jāte vidyata iti vā, jātavitto vā jātadhano, jātavidyo vā jātaprajñānaḥ.
- vii. 23: Rohāt pratyavarohas cikīrsitas tām anukṛtim hotā āgnimārute sastre vaisvānarīyena sūktena pratipadyate . . . tata āgachati madhyasthānā devatā Rudram ca Marutas ca tato 'gnim

#### Brhaddevatā.

- i. 17 (cp.viii. 129): Devatānāmadheyāni mantreşu trividhāni tu: sūktabhāñjy athavargbhāñji tathā naipātikāni tu.
- i. 18: Mantre 'nyadaivate 'nyāni nigadyante 'tra kāni cit.
- i. 44: Yah pürväparībhūta ihaika eva . . . ākhyātasabdena tam artham āhuh.
- i. 69: Agnir asminn athendras tu madhyato Vāyur eva ca, Sūryo divīti vijneyās tisra eveha devatāḥ.
- i. 73: Teṣām ātmaiva tat sarvam yad yad bhaktiḥ prakīrtyate: tejas tv evāyudham prāhur vāhanam caiva yasya yat.
- i. 78: Nirupyate havir yasyai sūktam ca bhajate ca yā, saiva tatra pradhānam syān, na nipātena yā stutā.
- i. 92: Yad vidyate hi jātaḥ sañ jātair yad vātra vidyate.
- ii. 30: bhūtāni veda yaj jātaḥ.
  Yac caiṣa jātavidyo 'bhūd
  vittam jāto 'dhivetti vā,
- ii. 31 : vidyate sarvabhūtair hi, yad vā jātaḥ punaḥ punaḥ.
- i. 102–103: Rohāt pratyavarohena cikīrṣann Āgnimārutaṃ śastraṃ vaiśvānarīyena sūktena pratipadyate. Tatas tu madhyamasthānā devatās tv anuśaṃsati,

ihasthānam atraiva stotriyam śam-sati.

- vii. 8: Ayam lokah prātahsavanam vasanto gāyatrī trivṛt stomo rathamtaram sāma ye ca devaganāh samāmnātāh prathame sthāne
- vii. 11: Śarad anustub ekavimsastomo vairājam sāma iti pṛthivyāyatanāni.
- vii. 8: Atha asya samstavikā devā Indrah Somo Varunah Parjanya Rtavah; Āgnāvaisnavam havir na tv rk samstavikī dašatayīsu vidyate; atha api āgnāpausnam havir na tu samstavah.
- ii. 8: Atha asya karma vahanam ca haviṣām āvāhanam ca devatānām yac ca kim cid dārṣṭiviṣayikam.
- vii. 10: Antarikṣaloko mādhyaṃdinaṃ savanaṃ grīṣmas triṣṭup paūcadaśastomo bṛhat sāma.
- vii. 11: Hemantaḥ paṅktis triṇavastomaḥ śākvaraṃ sāma ity antarikṣāyatanāni.

#### Brhaddevatä.

Rudram ca Marutas caiva Stotriye 'gnim imam punah.

- i. 115-116: Loko 'yam yac ca prātaḥ savanam kriyate makhe,
  vasantaśaradau cartū stomo 'nuṣṭub atho trivṛt.
  gāyatrī caikaviṃśaś ca yac ca sāma rathaṃtaram,
  Sādhyāḥ sāma ca vairājam
  Āptyāś ca Vasubhiḥ saha
- i. 117-120°b: Indrena ca Marudbhiś ca
  Somena Varunena ca
  Parjanyenartubhiś caiva
  Viṣṇunā cāsya saṃstavaḥ;
  asyaivāgnes tu Pūṣṇā ca
  sāmrājyaṃ Varunena ca.
  devatām arthatattvajūo
  mantraiḥ saṃyojayed dhaviḥ,
  asaṃstutasyāpi sato
  havir ekam nirupyate.

devatāvāhanam caiva vahanam havisām tathā karma, dṛṣṭe ca yat kim cid viṣaye parivartate.

### i. 130–131:

Chandas tristup ca panktiś ca lokānām madhyamas ca yaḥ eteṣv evāsrayo vidyāt savanam madhyamam ca yat; rtū ca grīṣma-hemantau yac ca sāmocyate bṛhat; sakvarīṣu ca yad gītam nāmnā tat sāma sākvaram.

ii. I: Āha caivāsya dvau stomāv āśrayau Śākaṭāyanaḥ, yaś ca pañcadaśo nāmnā sankhyayā trinavaś ca yaḥ.

- vii. 10: Atha asya saṃstavikā devā Agnih Somo Varuṇah Pūṣā Bṛhaspatir Brahmaṇaspatih Parvatah Kutso Viṣṇur Vāyuh.
- x. 11: Brhaspatir brhatah pātā.
- vii. 10: Atha api Mitro Varunena saṃstūyate, Pūṣṇā Rudrena ca Somo, 'gninā [Vāyunā, shorter recension] ca Pūṣā, Vātena ca Parjanyaḥ.
- vii. 10: Atha asya karma rasānupradānam, Vṛtravadho, yā ca kā ca balakṛtiḥ.
- vii. 24: Ādityaraśmayaḥ . . . amuto 'rvāncaḥ paryāvartante.
- vii. 11: Asau lokas trtīyasavanam varṣā jagatī saptadaśastomo vairūpam sāma... śiśiro 'tichandās trayastrimśastomo raivatam sāma iti dyubhaktīni.
- vii. 11: Candramasā Vāyunā samvatsareņa iti samstavah.
- vii.23: Atha api vaisvānarīyo dvādasakapālo bhavati... atha api chāndomikam sūktam sauryavaisvānaram bhavati... athāpi havispāntīyam sūktam sauryavaisvānaram bhavati.

#### Brhaddevatā.

- ii. 2-3 °b: Saṃstutas caiva Pūṣṇā ca Viṣṇunā Varuṇena ca Soma-vāyv-agni-kutsais ca Brahmaṇaspatinaiva ca, Bṛhataspatinā caiva nāmnā yas cāpi Parvataḥ.
- ii. 4-5° b: Mitraś ca śrūyate devo Varuņena sahāsakṛt, Rudreņa Somaḥ Pūṣṇā ca, punaḥ Pūṣā ca Vāyunā, Vātenaiva ca Parjanyo; lakṣyate 'nyatra vai kva cit.
- ii. 6: Rasādānam tu karmāsya Vrtrasya ca nibarhanam, stuteh prabhutvam sarvasya balasya nikhilā kṛtiḥ.
- ii. 8<sup>d</sup>-9 <sup>a b</sup>:
  Sūryasyaiva tu patnayan:
  amuto 'rvān nivartante
  pratilomās tadāśrayāḥ.
- ii. 13: Asau tṛtīyam savanam lokaḥ, sāma ca raivatam; vairūpam caiva, varṣāś ca śiśiro 'tha ṛtus tathā.
- ii. 14: Trayastrimsas ca ya stomah klptyā saptadasas ca yah; chandas ca jagatī nāmnā tathātichandasas ca yāḥ.
- ii. 15 ° d—16 ° b : Etasyaiva tu vijñeyā devāḥ saṃstavikās trayaḥ : Candramāś caiva Vāyuś ca yaṃ ca saṃvatsaraṃ viduḥ.
- ii. 16<sup>68</sup>–17<sup>65</sup>:

  Ke cit tu nirvapanty asya
  sauryavaiśvānaram havih:
  sauryavaiśvānarīyam hi
  tat sūktam iva dṛśyate.

- vii. 14: Agnih kasmāt? agraņīr bhavati, agram yajūesu praņīyate, angam nayati samnamanah.
- viii. 1: Draviņodāḥ kasmāt? dhanaṃ draviņam ucyate... balaṃ vā draviņam... tasya dātā draviņodāḥ.
- viii. 5: Napād ity anantarāyāh prajāyā nāmadheyam.
- viii. 6: Narāśaṃso yajña iti Kātthakyaḥ: narā asminn āsīnāḥ śaṃsanti; Agnir iti Śākapūṇiḥ: naraiḥ praśasyo bhavati.

- x. 5: Yad arudat tad Rudrasya rudratvam iti Kāṭhakam; yad arodīt tad Rudrasya rudratvam iti Hāridravikam.
- x. 8: Indra irām dṛṇātīti.
- x. 10: Parjanyas (tṛper ādyantaviparītasya) tarpayitā janyaḥ, paro jetā vā janayitā vā, prārjayitā vā rasānām.

#### Brhaddevatā.

- ii. 24: Jāto yad agre bhūtānām agraņīr adhvare ca yat, nāmnā saṃnayate vāṅgaṃ stuto 'gnir iti sūribhiḥ.
- ii. 25: Draviņam dhanam balam vāpi prāyachad yena karmanā, tat karma dṛṣṭvā Kutsas tu prāhainam draviņodasam.
- ii. 27: Anantarām prajām āhur napād iti kṛpaṇyavaḥ.
- ii. 28:

yajñe yac chasyate nṛbhiḥ stuvanty āprīṣu tenemaṃ Narāśaṃsaṃ tu kāravaḥ.

- iii. 2-3: Narāśaṃsam ihaike tu
  Agnim āhur; athetare
  Narāḥ śaṃsanti sarve 'sminn
  āsīnā iti vādhvare.
  Etam evāhur anye 'gniṃ:
  Narāśaṃso 'dhvare hy ayam,
  naraiḥ praśasya āsīnair;
  āhuś caivartvijo naraḥ.
- ii. 30-31: See under i. 92.
- ii. 34: Arodīd antarikṣe yad vidyudvṛṣṭim dadan nṛṇām, caturbhir ṛṣibhis tena Rudra ity abhisaṃstutaḥ.
- ii. 36 : Irām dṛṇāti yat kāle Marudbhih sahito 'mbare, raveņa mahatā yuktas, tenendram ṛṣayo 'bruvan.
- ii. 37-38: Yad imām prārjayaty eko rasenāmbarajena gām kāle, 'trir Aurvasas carşī tena Parjanyam āhatuḥ. tarpayaty eşa yal lokāñ janyo janahitas ca yat,

- x. 12: Brahmaņaspatir brahmaņaḥ pātā.
- x. 27 : Tārkṣyas : tīrņe 'ntarikṣe kṣiyati, tūrņam artham rakṣaty aśnoter yā.
- xi. 6: Mṛtyur mārayatīti sato mṛtam cyāvayatīti vā.
- xii. 16: Atha yad rasmipoşam puşyati tat Pūṣā bhavati.
- xii. 25: Keśī, keśā raśmayas, tais tadvān bhavati, kāśanād vā prakāśanād vā.
- xii. 27: Atha yad rasmibhir abhiprakampayann eti, tad Vṛṣākapir bhavati vṛṣākampanah.
- xii. 18: Atha yad visito bhavati, tad Visnur bhavati; Visnur visater vā vyasnoter vā.
- i. 4: Atha nipātā uccāvacesv arthesu nipatanti: apy upamārthe, 'pi karmopasamgrahārthe, 'pi padāpūraņāḥ.
- i. 9: Padapūranās te mitākṣareṣv anarthakāḥ kam īm id v iti.
- i. 4: Teşām ete catvāra upamārthe bhavantīti: iveti ... neti ... cid iti... nu iti.
- ii. 2: Atha taddhitasamāsesv ekaparvasu ca... pravibhajya nirbrūyād: daņdyah puruso daņdam arhatīti.

#### Brhaddevatā.

- paro jetā janayitā yad vāgneyas tato jagau.
- ii. 40: Pātāram brahmaņas tena Śaunahotra stuvañ jagau.
- ii. 60: Yat tu pracyāvayann eti ghosena mahatā mṛtam, tena mṛtyum imam santam stauti Mṛtyur iti svayam.
- ii. 63: Puṣyan kṣitim poṣayati pranudan raśmibhis tamah, tenainam astaut Puṣeti.
- ii. 65: Prakāśam kiransih kurvams tenainam keśinam viduh.
- ii. 67 : Vṛṣākapir asau . . . raśmibhih kampayann eti vṛṣā varṣiṣṭha eva saḥ.
- ii. 69 : Viṣṇāter viśater vā syād, veveṣṭer vyāptikarmaṇaḥ, Viṣṇur nirucyate.
- ii. 89: Uccāvaceşu cārtheşu nipātāḥ samudāhṛtāḥ: karmopasaṃgrahārthe ca kva cic-caupamyakāraṇāt.
- ii. 90: Mitākṣareṣu grantheṣu pūraṇārthās tv anarthakāḥ:
- ii. 91: kam īm id v iti vijāeyāḥ.
  Iva na cin nu catvāra
  upamārthā bhavanti te.
- ii. 106:

Samāsesv api taddhite pravibhajyaiva nirbrūyāt: daņḍārho daṇḍya ity api.

- i. 1: Bhāvapradhānam ākhyātam.
- i. 2: Ṣaḍ bhāvavikārā bhavantīti Vārṣyāyanir: jāyate, 'sti, vipariņamate, vardhate, 'pakṣīyate, vinasyatīti.
- xii. 40: Yat tu kim cid bahudaivatam, tad vaiśvadevānām sthāne yujyate.
- ii. 23: Sarasvatīty etasya nadīvad devatāvac ca nigamā bhavanti.
- viii. 22: Tāny etāny ekādasāprīsūktāni:
  teṣāṃ vāsiṣṭham ātreyaṃ vādhryaśvaṃ gārtsamadam iti nārāsaṃsavanti; maidhātithaṃ dairghatamasaṃ praiṣikam ity ubhayavanti; ato
  'nyāni tanūnapātvanti.

- ii. 18: Uṣāḥ kasmād? uchatīti satyā rātrer aparaḥ kālaḥ.
- viii. 10: Nakteti rātrināma: anakti bhūtāny avasyāyena; api vā naktā avyaktavarņā.
- viii. 13: Tvaşţā tūrpam aénuta iti nairuktās; tviser vā syād dīptikarmaņas, tvaksater vā syāt karotikarmaņah.
- viii. 14: Mādhyamikas Tvaṣṭā jty āhur, madhyame ca sthāne samāmnāto 'gnir iti Sākapūnih.

#### Brhaddevatā.

- ii. 121: Bhāvapradhānam ākhyātaṃ; ṣaḍvikārā bhavanti te: janmāstitvaṃ parīṇāmo vṛddhir hānaṃ vināśanam.
- ii. 133: Vaiśvadevam vadet sarvam yat kim cid bahudaivatam.
- ii. 135 ° d-136°: Sarasvatīti dvividham rkṣu sarvāsu sā stutā: nadīvad devatāvac ca. Tatrācāryas tu Śaunakaḥ: nadīvan nigamāḥ ṣaṭ te.
- ii. 154 °d-157 °b:

  Teṣāṃ praiṣagataṃ sūktaṃ,
  yac ca Dīrghatamā jagau,
  Medhātithau yad uktaṃ ca:
  trīṇy evobhayavanti tu.
  Rṣau Gṛtsamade yac ca
  Vādhryaśve ca yad ucyate,
  Narāśaṃsavad Atreś ca
  dadarśa ca yad Aurvaśaḥ.
  Tanūnapād Agastyaś ca
  Jamadagniś ca yaj jagau;
  Viśvāmitra ṛṣir yac ca
  jagau vai Kāśyapo 'sitaḥ.
- iii. 2–3: See under ii. 28. iii. 9: tama uchaty uṣāḥ.
- iii. 9:

  naktānaktīmām himabindubhih;
  api vāvyaktavarņeti.

  nañpūrvāñcer idam bhavet.
- iii. 16: Tvişitas tvakşater vā syāt tūrņam asnuta eva vā, karmasūttāraņo veti.
- iii. 25 : 'I vastā rūpavikartā ca yo 'sau mādhyamike gaņe.

- viii. 3: Eşa hi vanānām pātā vā pālayitā vā.
- viii. 2 : Ko draviņodāḥ? Indra iti Krauṣṭukiḥ : sa baladhanayor dātṛtamaḥ.
- viii. 2: balena mathyamāno jāyate.
- viii. 2: Rtvijo 'tra draviņodasa ucyante, haviņo dātāras, te cainam janayanti: 'ṛṣīṇām putraḥ'...ity api nigamo bhavati. (balena mathyamāno jāyate) tasmād enam āha sahasas putram, sahasaḥ sūnum, sahaso yahum.
- viii. 2: Ayam evāgnir draviņodā iti Sākapūņir, āgneyesv eva hi sūktesu drāviņodasāh pravādā bhavanti.
- xi. 16: Rbhur Vibhvā Vāja iti Sudhanvana Āṅgirasasya trayaḥ putrā babhūvuḥ.
- i. 5: Agastya Indrāya havir nirupya Marudbhyaḥ sampraditsām cakāra:
   sa Indra etya paridevayām cakre.

ii. 24: Viśvāmitra rsih Sudāsah Paijavanasya purohito babhūva... sa vittam grhītvā Vipāţ-Chutudryoh sambhedam āyayāu... Sa Viśvāmitro nadīs tuṣṭāva 'gādhā bhavata'iti, api dvivad api bahuvat.

#### Brhaddevatā.

- iii. 26: Ayam vanānām hi patih pātā pālayatīti vā.
- iii. 61: Pārthivo draviņodo 'gniḥ purastād yas tu kīrtitaḥ, tam āhur Indraṃ dātṛtvād eke tu balavittayoḥ.
- iii. 62: jäyate ca balenäyam mathyaty rsibhir adhvare.
- iii. 63-64°b:
  Havīmsi draviņam prāhur
  haviso yatra jāyate:
  dātāras cartvijas tesām,
  draviņodās tatah svayam.
  'ṛṣṇṇām putra' ity eṣām
  dṛśyate 'sahaso yaho.'
- iii. 65: Draviņodo 'gnir evāyam; draviņodās tadocyate: āgneyesv eva dráyante pravādā draviņodasaḥ.
- iii. 83: Sudhanvana Āngirasasyāsan putrās trayah purā: Rbhur Vibhvā ca Vājas ca, sisyās Tvastus ca te 'bhavan.
- iv. 48-50:
  Sa [Agastyas] tān abhijagāmāśu;
  nirupyaindram havis tadā
  Marutaś cābhitustāva sūktais
  tan nv iti ca tribhih.
  Niruptam tad dhaviś caindram
  Marudbhyo dātum ichati
  vijnāyāveksya tadbhāvam
  Indro neti tam abravīt.
- iv. 106: Purohitah sann ijyartham Sudāsā saha yann reih Vipāt-Chutudryoh sambhedam śam ity ete uvāca ha. Pravādās tatra dréyante dvivad bahuvad ekavat.

#### Nirukta.

- vi. 31: Karūļatī . . . Pūņeti . . . so 'dantakaḥ : adantakaḥ Pūņeti ca Brāhmaṇam.
- vii. 4: Māhābhāgyād devatāyā eka ātmā bahudhā stūyate: ekasyātmano 'nye devāh pratyangāni bhavanti (cp. also vii. 4, under BD. i. 73).
- ix. 40: Sunāsīrau: suno Vāyuḥ (su ety antarikṣe), sīra Ādityaḥ saraṇāt.
- iii. 17: Arciși Bhṛguḥ saṃbabhūva ... angāreṣv Angirāḥ.
- v. 13: Urvaśy apsarāḥ . . . tasyā darśanān Mitrāvaruņayo retaś caskanda.
- v. 14: Sarve devāh puṣkare tvā adhārayanta.
- ii. 17: Ahir ayanād: ety antarikṣe; ayam apītaro 'hir etasmād eva nirhrasitopasarga āhantīti.
- x. 44: Yo 'hiḥ sa budhnyo, budhnam antarikṣaṃ, tannivāsāt.
- vi. 5: Śakaţaṃ śākinī gāvo jālam asyandanaṃ vanam, udadhiḥ parvato rājā: durbhikṣe nava vṛttayaḥ.
- xii. 1: Kāv Aśvinau? Dyāvāpṛthivyāv ity eke; ahorātrāv ity eke; Sūryācandramasāv ity eke.
- xii. 14: Süryah sarter vā suvater vā svīryater vā.
- xi. 5: Candramāś cāyan dramati; candro mātā, cāndram mānam asyeti vā;

- iv. 139: Karūļatīti Pūsokto: 'dantakaḥ sa iti śruteḥ.
- iv. 143: Āyudham vāhanam cāpi stutau yasyeha dṛśyate, tam eva tu stutam vidyāt: tasyātmā bahudhā hi saḥ.
- v. 8: Vāyuh sunah Sūrya evātra sīrah: sunāsīrau Vāyu-Sūryau vadanti.
- v. 99 °d: Tato 'rcibhyo Bhṛgur jajñe aṅgāreṣv Aṅgirā ṛṣiḥ.
- v. 149: Tayor Ādityayoḥ satṭre, dṛṣṭvāpsarasam Urvaśīm, retaś caskanda; tat kumbhe nyapatad vāsatīvare.
- v. 155: Sarvatra puşkaram tatra visve devā adhārayan.
- v. 166: Ahir āhanti meghān, sa eti vā teşu madhyamaḥ. Yo 'hiḥ sa budhnyo, budhne hi so, 'ntarikṣe, 'bhijāyate.
- vi. 138: Śakaṭaṃ śākinī gāvaḥ kṛṣir asyandanaṃ vanam, samudraḥ parvato rājā: evaṃ jīvāmahe vayam.
- vii. 126: Sūryācandramasau tau hi, prāṇāpānau ca tau smṛtau, ahorātrau ca tāv eva, syātāṃ tāv eva rodasī.
- vii. 128 (B): Sūryah sarati bhūteşu su vīrayati tāni vā.
- vii. 129 (B): Cāru dramati vā cāyaṃś cāyanīyo dramaty uta;

#### Nirukta.

candraś candateh kāntikarmaṇah... cāru dramati, ciram dramati, camer vā pūrvam.

ii. 10: Devāpis cārstiseņah Santanus ca Kauravyau bhrātarau babhūva-Sa Santanuh kaniyan abhisecayām cakre.

Devāpis tapah pratipede. Tatah Santano rājye dvādaša varsāņi devo na Tam ūcur brāhmaņāh: vavarsa. adharmas tvayā carito jyeṣṭham antarityābhisecitam; bhrātaram tasmāt te devo na varsatīti. Santanur Devāpim sisiksa rājyena. Tam uvāca Devāpih: purohitas te 'sāni yājayāni ca tveti. Tasyaitad varşakāmasüktam.

ix. 23: Mudgalo Bhārmyaśva ṛṣir vrsabham ca drughanam ca yuktvā samgrāme vyavahrtyājim jigāya.

#### Brhaddevatā.

cameḥ pūrvam; sametāni nirmimīte 'tha Candramāḥ.

vii. 155: Ārṣṭiṣeṇas tu Devāpiḥ Kauravyas caiva Santanuh bhrātarau Kuruşu tv etau rājaputrau babhūvatuh. Jyesthas tayos tu Devāpih, kanīyāms caiva Santanuh: tvagdosī rājaputras tu . Rstisenasuto 'bhavat. Rājyena chandayām āsuh prajāḥ svargam gate gurau. Sa muhūrtam iva dhyātvā prajās tāḥ pratyabhāṣata.

viii. 1: Na rājyam aham arhāmi, nrpatir vo 'stu Santanuh.

2: Tato 'bhisikte Kauravye vanam Devāpir āvisat. na vavarsātha Parjanyo rājye dvādaśa vai samāḥ.

3: Tato 'bhyagachad Devāpim prajābhih saha Santanuh; prasādayām āsa cainam tasmin dharmavyatikrame.

4: Śiśikṣa cainam rājyena prajābhih sahitas tadā. Tam uvācātha Devāpiḥ prahvam tu pranjalisthitam: na rājyam aham arhāmi tvagdosopahatendriyah: yājayişyāmi te rājan vṛṣṭikāmejyayā svayam.

viii. 12: Ājāv anena Bhārmyasva Indrāsomau tu Mudgalaḥ ajayad vṛṣabhaṃ yuktvā aindram ca drughanam rathe.

## 3. ĀRŅĀNUKRAMAŅĪ.

## Ārṣānukramaņī.

- i. 2: Atrāgnim īļa ityādi prathamam maņḍalam prati, Satarcinas tu vijñeyā ṛṣayaḥ sukhasiddhaye.
- ii. I: madhyameşv rşayo jñeyā maṇḍaleşv atha madhyamāḥ.
- daśamam mandalam prati ksudrasūktā mahāsūktā vijneyā rṣayas tv iti.
- x. 45: Ārṣṭiṣeṇas tu Devāpili.
- x. 95: Prājāpatyasya suktam tad 'apasyam tvā' Prajāvataḥ.
- x. 100-102: Godhā Ghoṣā Viśvavārā
  Apālopaniṣan Niṣat;
  Brahmajāyā Juhūr nāma,
  Agastyasya svasāditiḥ;
  Indrānī cendramātā ca
  Saramā Romasorvasī;
  Lopāmudrā ca Nadyas ca
  Yamī nārī ca Sasvatī;
  Srīr Lākṣā Sārparājñī Vāk
  Śraddhā Medhā ca Dakṣiṇā;
  Rātrī Sūryā ca Sāvitrī
  brahmavādinya īritāḥ.

#### Brhaddevatā.

- iii. 116: Prathame maṇḍale jñeyā ṛṣayas tu śatarcinaḥ; kṣudrasūktamahāsūktā antye, madhyeṣu madhyamāḥ.
- (Cp. Sarv. Introduction ii. 2: śatarcina ādye maṇḍale, 'ntye kṣudrasūktamahāsūktā, madhyameṣu mādhyamāḥ.)
- vii. 155: Ārstiseņas tu Devāpih.
- viii. 80°d: Prājāpatyasya yat sūktam 'apasyam tvā' Prajāvataḥ.
- ii. 82-84: Ghoṣā Godhā Viśvavārā
  Apālopaniṣan Niṣat;
  Brahmajāyā Juhūr nāma,
  Agastyasya svasāditiḥ;
  Indrānī cendramātā ca
  Saramā Romaśorvaśī;
  Lopāmudrā ca Nadyaś ca
  Yamī nārī ca Śaśvatī
  Śrīr Lākṣā Sārparājñī Vāk
  Śraddhā Medhā ca Dakṣiṇā;
  Rātrī Sūryā ca Sāvitrī
  brahmavādinya īritāḥ.

## 4. ANUVĀKĀNUKRAMAŅĪ.

## Anuvākānukramaņī.

Anuv. 21: Gautamād Ausijaḥ, Kutsaḥ Paruchepād ṛṣeḥ paraḥ; Kutsād Dīrghatamā ity eṣa tu Bāṣkalakaḥ kramaḥ.

## Bṛhaddevatā.

iii. 125: Gotamād Ausijah, Kutsah Paruchepād ṛṣeḥ paraḥ; Kutsād Dīrghatamāḥ, śaśvat te dve evam adhīyate.

## 5. RGVIDHĀNA.

#### Rgvidhāna.

i. 1. 1: Namaskṛtvā mantradṛgbhyaḥ.

i. 1. 2: samāmnāyānupūrvaśaḥ.

iii. 8.6: Daśākṣaram tu śāntyartham.

iii. 22. 3: Sūryāyai bhāvavṛttaṃ tu.

iv. 1.5: Brhaspate pratīty etad.

iv. 24. 2: Yathāśvamedhaḥ kraturāṭ
sarvapāpāpanodanaḥ,
tathāghamarṣaṇaṃ sūktaṃ
sarvapāpāpanodanam.
(v. r. °pāpapraṇoda°)

#### Brhaddevatā.

i. I: Mantradrgbhyo namaskṛtvā samāmnāyānupūrvasaḥ.

vii. 21: Daśākṣaram tu śāntyartham.

vii. 123: Sūryāyai bhāvavrttam tu.

viii. 7: Bṛhaspate pratīty etad (A). Bṛhaspate pratīty ṛgbhiḥ (B).

viii. 92° d-93° b:

Yathāśvamedhaḥ kraturāṭ sarvariprapraṇodanaḥ, tathāghamarṣaṇaṃ brahma sarvariprapraṇodanam.

## 6. SARVĀNUKRAMAŅĪ.

## Sarvānukramaņī.

i. 3: etāḥ praugadevatāḥ.

i. 4: surūpakṛtnum (dasa) aindram.

i. 12: Pādo dvyagnidaivato nirmathyāhavanīyau.

i. 13: iti pratyrcam devatāh.

i. 14: Aibhir vaisvadevam.

i. 18: caturthyām Indras ca Somas ca pañcamyām Daksinā ca.

i. 23: antyā adhyardhā āgneyī.

## Brhaddevatā.

ii. 135: etāh praugadevatāh.

ii. 139: surūpakṛtnum ity aindram.

ii. 145: pādas tatra dvidevatah: nirmathyāhavanīyārthau.

ii. 146: pratyrcam yas tu devatāh.

iii. 33: āgneyam sūktam aibhir yad vaisvadevam.

iii. 68: caturthyāṃ Soma Indras ca pañcamyāṃ Dakṣiṇādhikā.

iii. 97: adhyardhā antyā agnidevatā.

- i. 24: ādau kāyyāgneyyau sāvitras tṛcaḥ... asyāntyā bhāgī vā.
- i. 40: ut tistha.. brāhmaņaspatyam.
- i. 41: yam rakṣanti nava Varuṇa-mitra aryamṇām: madhye tṛca Ādityebhyaḥ.
- i. 50: antyas trco rogaghnah.
- i.91: tvam Soma . . . saumyam
- i. 92: etā u tyāḥ . . . uṣasyaṃ . . . tṛco 'ntya āśvinaḥ.
- i. 94: pūrvo devās trayaḥ pādā daivāḥ.
- i. 95: dve . . . auṣasāya vāgnaye.
- i. 96: sa pratnathā . . . draviņodase.
- i. 98: vaiśvānarasya . . . vaiśvānarīyam.
- i. 97: apa no . . . śucaye.
- i. 99: jātavedase . . . jātavedasyam;
   etadādīny ekabhūyāmsi: sūktasahasram etat Kasyapārṣam.
- i. 108: Ya Indragnī . . . aindragnam tu.
- i. 110: tatam . . . ārbhavam tu.
- i. 114–115: imā . . . raudram, citram . . . sauryam.
- i. 120: antyā duhsvapnanāsinī.
- i. 142: samiddha āpriyah . . . anty-aindrī.

- iii. 98: kāyy ādyā, āgneyy rk, Savitus trcah: 'bhagabhaktasya' bhāgī vā.
- iii. 107: ut tistha brāhmaņaspatyam, yam raksanti trayas trcāh Varuņa aryama-mitrāņām: madhya Ādityadaivatah.
- iii. 113: rogaghnas tṛca uttamaḥ.
- iii. 124: tvam Soma saumyam, auşasam etā u tyās, tṛco 'śvinoḥ.
- iii. 126 (A):

  pūrvo devā ity rco devadevās

  trayaḥ pādāḥ.
- iii. 129: dve virūpe sūktam auṣasāgnaye sa pratnatheti dravinodase 'gnaye. 'vaiśvānarasyeti vaiśvānarīyam; asmāt pūrvam śucaye 'gnaye punah.
- iii. 130 (B):
  - jātavedasyam sūktasahasram eke aindrāt pūrvam Kasyapārsam vadanti.
- jātavedase sūktam ādyam tu teṣām: ekabhūyastvam manyate Śākapūṇiḥ.
- iii. 131: trīny, aindrāgne ya indrāgnī: tatam ity ārbhave pare.
- iii. 139<sup>a</sup>: imā raudram, param sauryam citram.
- iii. 139<sup>d</sup>: antyā duḥsvapnanāśinī.
- iv. 16: samiddha āpriyo 'ntyaindrī.

- i. 164: alpastavam tv etat.
- i. 164: gaurīr iti . . . etadantam vaiśvadevam.
- i. 164: Indram Mitram sauryau vāntyā Sarasvate Sūryāya vā.
- i. 165: ayujo Marutām.
- i. 179: brahmacāry antye . . . apasyat.
- i. 190: anarvāņam bārhaspatyam.
- ii. 29: dhṛtavratāḥ...vaiśvadevam.
- ii. 32: dve dve Rākā-Sinīvālyoh.
- iii. 2, 4: vaiśvānarīyam tu . . . samitsamid āpriyah.
- iii. 20: Agnim uşasam (ādyāntye) vaiśvadevyau.
- iii. 53: abhiśāpās tā Vasiṣṭhadveṣinyaḥ, na Vasiṣṭhāḥ śṛṇvanti.

## · iii. 58, 59, 60 :

Dhenur ... Mitrah ... iheha vah.

- iv. 13: lingoktadaivatam tv eke.
- iv. 15: ṛṣir bodhad ity ābhyām [v.r. dvābhyām] Somakam Sāhadevyam abhyavadat.
- iv. 15: parābhyām asyāśvinau.
- iv. 53, 55-57: tat . . . sāvitram tu . . . ko vaisvadevam . . . mahī . . . dyāvāpṛthivīyam, kṣetrasya . . . tisraḥ kṣaitrapatyāḥ.

- iv. 43 (A): sūktam alpastavam tv etat.
- iv. 42° (B): gaurīrantam vaišvadevam.
- iv.42<sup>cd</sup>(B): Indram Mitram ime sauryau; saurī vāntyā Sarasvate.
- iv. 44: Marutām ayujah.
- iv. 59: brahmacāry uttame jagau.
- iv. 63: Bṛhaspater anarvāṇam.
- iv. 84: dhṛtavratā vaiśvadevam.
- iv. 87: dve dve Rākā-Sinīvālyoh.
- iv. 96: vaiśvānarīye samit-samid āpryah.
- iv. 102: agnim usasam vaisvadevī.
- iv. 117 d, 118 b, 119 d:
  Vasisthadvesiņyah smrtāh,
  abhisāpā iti smrtāh,
  Vasisthās tā na srņvanti.
- iv. 122: dhenur mitra iheha vah.
- iv. 129 °: lingoktadaivate sūkte, eke.
- iv. 129° d: ṛṣir bodhad iti dvābhyām stauti Somakam eva tu.
- iv. 130<sup>b</sup>: parābhyām Aśvinau stutau.
- v. 7 °: Tat sāvitre dve tu, ko vaisvadevam;
- v. 7 b: mahī dyāvāpṛthivīyam param tu yat,
- v. 7°(B): ksetrasyeti tisras tu ksaitrapatyāḥ.

- iv. 58: sauryam vāpam vā gavyam vā ghṛtastutir vā.
- v. 27: nātmātmane dadyāt.
- v. 61: Vaidadaśvī Taranta-Purumīļhau.
- v. 85: pra samrāje ... vāruņam.
- v. 86: Indrāgnī . . . aindrāgnam.
- v. 87: pra vo . . . mārutam.
- vi. 48: antyā Dyāvābhūmyor vā Pṛśner vā.
- vi. 68: śrustī vām aindrāvaruņam.
- vi. 69: sam vām... aindrāvaisņavam.
- i. 166: Mitrāvaruņayor dīkṣitayor Urvasīm apsarasam dṛṣṭvā vāsatīvare kumbhe reto 'patat.
- vii. 60: yad adya . . . saury ādyā.
- vii. 62: ut Sūryah . . . tisrah sauryah.
- vii. 63: ud vetīti cārdhapañcamāḥ.
- vii. 66: caturthyādyā dasādityās, tisraḥ sauryaḥ.
- vii. 99: urum ity aindryas ca tisrah. vii. 97: yajñe . . . aindryādi . . . antyaindrī ca,

tṛtīyānavamyāv aindrābrāhmaṇaspatye.

vii. 104: aindrāsomam rāksoghnam.

- v. II cd
  - Apām stutim vā yadi vā ghṛtastutim
- gavyam eke sauryam etad vadanti.
- v. 32°(B): ātmā hi nātmane dadyāt.
- v. 62° : Taranta-Purumīļhau tu rājānau Vaidadasvī rsī.
- v. 89° d: vāruņam tu pra samrāje indrāgnī aindrāgnam uttaram.
- v. 90°: Viṣṇunyaṅgaṃ paraṃ preti mārutam.
- v. 114 d: antyā Dyubhvoh kīrtanā Pṛśnaye vā.
- v. 121 c: śrustiti caindrāvaruņam.
- v. 121d: sam aindrāvaisņavam param.
- v. 149: tayor Ādityayoḥ sattre dṛṣṭvāpsarasam Urvaśīṃ retaś caskanda; tat kumbhe nyapatad vāsatīvare.
- vi. 5 ° b: yad adyaikot sūryas tisra ud vetīty ardhapañcamāḥ sauryaḥ.
- vi. 8 2 b (B): yad adya sūra ity ādyā dasādityā reah smṛtāḥ.
- vi. 9 ° b (B): stutā ud u tyad ity etās tisra sauryas tataḥ parāḥ.
- vi. 25°: urum aindryas ca tisrah syuh.
- vi. 26 cd (B):
  - yajña ādyendram evāstaut, antyā tv Indrābihaspatī;
- vi. 27<sup>ab</sup>: tṛtīyā navamī caiva stautīndrābrahmaṇaspatī.
- vi. 27 d: aindrāsomam param tu yat;
- vi. 28°: rşir dadarsa rāksoghnam.

vii. 104: pra vartayeti pañcaindryah; mā no rakṣa ity ṛṣer ātmana āśīḥ.

viii. 5: antyāḥ pañcārdharcāś Caidyasya Kaśor dānastutiḥ.

viii. 46: pragāthau ca vāyavyau.

viii. 47: antyāḥ pañcoṣase 'pi.

viii. 68: Rkṣāśvamedhayor dānastutih.

viii. 72:

havisām stutir vā.

viii. 100: ayam te . . . Nemo Bhār-gavah.

viii. 101: vāyavye sauryau...uṣasyā.

ix. 67: sāvitry āgnisāvitrī vaiśvadevī.

x. 17: dve Saranyūdevate.

x. 19: agnīsomīyo dvitīyo 'rdharcaḥ.

x. 25, 26: bhadram . . . saumyam, pra hi . . . pausnam.

x. 33 : dve Kuruśravaņasya Trāsadasyavasya dānastutiḥ . . . mṛte Mitrātithau rājũi tatsnehād ṛṣir

Upamaśravasam putram asya vyaśokayat.

x. 47: Vikuņṭhā nāmāsurī, Indratulyam putram ichantī, mahat tapas tepe; tasyāḥ svayam evendraḥ putro jajñe. Sa Saptagustutisaṃhṛṣṭa ātmānam uttarais tribhis tuṣṭāva.

#### Brhaddevatā.

vi. 31ª: pra vartayeti pañcaindryah.

vi. 31°: ṛṣis tv āśiṣam āśāste

vi. 31d: mā no rakṣa iti tv ṛci.

vi. 45 °d: ity ardharco dvrcas cantyah Kasor danastutih smrta.

vi. 80°: ā naḥ pragāthau vāyavyau.

vi. 83°: antyāh pañcoṣase 'pi syuh.

vi. 92 ab: Rkṣāśvamedhayor atra pañca dānastutiḥ parāḥ.

vi. 93°d: athavā sūktam uttaram havisām stutih.

vi. 117 d: Nemo 'yam iti Bhārgavaḥ.

vi. 126°: vāyavye saurye uşasyā.

vi. 132 °d: ubhābhyām iti sāvitrī āgnisāvitry ṛg uttarā,

vi. 133 °: punantu mām vaisvadevī.

vii. 7: Saraņyūdevate dvrce.

vii. 20°d: ardharcaḥ prathamāyās tu agnīṣomīya uttaraḥ.

vii. 23 ° b: bhadram saumyam, pra hi pauṣṇam.

vii. 35: Kuruśravaṇam arcataḥ pare dve Trāsadasyavam. mṛte Mitrātithau rājñi tannapātam ṛṣiḥ paraiḥ

vii. 36: Upamaśravasam 'yasya' caturbhih sa vyaśokayat.

vii. 49: Prājāpatyāsurī tv āsīd Vikuņṭhā nāma nāmataḥ; sechantīndrasamaṃ putraṃ tepe 'tha sumahat tapaḥ.

vii. 50°: tasyam cendrah svayam jajne.

- x. 50: vasatkāreņa vikņesu bhrātisu Saucīko gnir apah pravisya.
- x. 56: dvaipade tv Atrimandale.
- x. 56: Aikşvāko rājāsamātih.
- x. 56: Bandhvādīn purohitāms tyaktvā,
- x. 56: anyau māyāvinau śresthatamau matvā purodadhe . . .
- x. 56: . . . bhrātaras trayaḥ mā pra gāmeti . . . svastyayanaṃ japtvā yat te yamam iti . . . manaāvartanaṃ jepuḥ.
- x. 60: ā janam iti . . . catasṛbhir Asamātim astuvan.
- x. 60: Agastyasya svasā mātaişām rājānam astaut (cp. Ārṣ. x. 24).
- x. 60: Subandhor jīvam āhvayan.
- x. 60: tam antyayā labdhasamjñam aspráan.
- x. 62: sal angirasām stutih.
- x. 71: Brhaspatir jñānam tustāva.
- x. 81: Ya imāḥ . . . vaiśvakarmaṇam.
- x. 98: Ārṣṭiṣeṇo Devāpiḥ (cp. Ārṣ. x. 45).

- vii. 57 bed: Saptagustutiharşitah, ātmānam eva tuşṭāva aham bhuvam iti tribhih.
- vii. 61°d: vaṣaṭkāreṇa vṛkṇeṣu bhrātṛṣu,
- vii. 62 b: Saucīko 'gnir iti śrutih,
- vii. 62°: sa prāviśad apakramya
- vii. 62 d: ṛtūn apo vanaspatīn.
- vii. 86 b: dvaipadā ye 'trimandale.
- vii. 85°: rājāsamātir Aiksvākuh,
- vii. 85 d: purohitān
- vii. 86 °: vyudasya Bandhuprabhṛtīn,
- vii. 86 d: tato māyāvinau dvijau
- vii. 87 ° b: Asamātih puro 'dhatta: varisthau tau hi manyate.
- vii. 89 d: bhrātaras trayaḥ
- vii. 90: jepuḥ svastyayanam sarve meti Gaupāyanāḥ saha; mana-āvartanam tasya sūktam yad iti te 'bhyayuḥ.
- vii. 96: rgbhir eti catasrbhis tata Aikṣvākum astuvan.
- vii. 97<sup>ab</sup>: Agastyasyeti mātā ca teṣāṃ tuṣṭāva taṃ nṛpam.
- vii. 100 d: Subandhor asum āhvayan.
- vii. 102 <sup>a b</sup>: labdhāsum cāyam ity asyām pṛthak pāṇibhir asprśan.
- vii. 102° d: şaļ . . . angirasām stutih.
- vii. 109 ° d: taj jñānam abhitusṭāva sūktenātha Bṛhaspatiḥ.
- vii. 117 b: ya imā vaisvakarmaņe.
- vii. 155 a: Ārstisenas tu Devāpih.

- x. 101: ud budhyadhvam . . . rtvikstutih.
- x. 103: āśuḥ . . . Aindro 'pratirathaś, caturthī bārhaspatyā.
- x. 107: Dakşinā vā Prājāpatyā.
- x. 109: te 'vadan . . . Juhūr Brahmajāyā . . . vaiśvadevam.
- z. 124: Agnivarunasomānām.
- x. 132: ījānam maitrāvaruņam.
- 2. 155: arāyi . . . alaksmīghnam.
- x. 157: imā nu kam vaisvadevam.
- x. 164: apehi duhsvapnaghnam.
- x. 166: rsabham . . . sapatnagham.
- x. 170, 171: vibhrāṭ... sauryaṃ... tvaṃ tyam.
- Sarv. Intr. ii. 7: arthepsava rsayo devatāś chandobhir abhyadhāvan.

#### Brhaddevatā.

- viii. 106: ud ity rtvikstutih param.
- viii. 13<sup>b</sup> (B): Aindro 'pratiratho jagau.
- viii. 14° (B): caturthī bārhaspatyā svāt.
- viii. 22 d. Prājāpatyātha Daksiņā.
- (Ārs. x. 50°: Prājāpatyā Daksiņā vā.)
- viii. 36: te 'vadan vaiśvadevam tu Brahmajāyā Juhūr jagau.
- viii. 41°: Varunendrāgnisomānām.
- viii. 47 °: maitrāvaruņam ījānam.
- viii. 60°: yad arāyīty alakṣmīghnam.
- viii. 61 d: vaiśvadevam imā nu kam.
- viii. 67°: duḥsvapnaghnam apehīti.
- viii. 69°: ṛṣabham mā sapatnaghnam.
- viii. 73°: vibhrāt sauryam tvam tyam.
- viii. 137 abo (A):

arthepsavah khalv rşayas chandobhir devatāh purā abhyadhāvan.

## 7. KĀTYĀYANA'S SARVĀNUKRAMAŅĪ OF THE VĀJASANEYI-SAMHITĀ.

The passage in iv. 10 beginning athātas chandodevatāḥ (Weber's ed. of the VS., p. lv) is based on BD. viii. 105-107 ab, 108 ad-111. The whole of one sloka, and parts of others, are metrically recognizable:

## Sarvānukramaņī.

iv. 10: sarvā rca āgneyyah

sāmāni saurāņi sarvāņi brāhmaņāni ca.

## Brhaddevatā.

viii. 110: samastā ŗca āgneyyo vāyavyāni yajūmsi ca; sauryāņi caiva sāmāni sarvāņi brāhmaņāni ca.

#### VS. Sarvānukramaņī.

Devatām avijnāya yo juhoti devatās tasya havir na juṣante.

samnyasya manasi devatām havir hūyate.

svādhyāyam api yo 'dhīte mantradaivatajñaḥ, so 'muṣmin loke devair apīdyate.

Tasmāc ca devatā vedyā mantre mantre prayatnatah: mantrāṇāṃ devatājñānān mantrārtham adhigachati.

na hi kaścid avijñāya yāthātathyena devatāḥ śrautānāṃ karmaṇāṃ vipraḥ smārtānāṃ cāśnute phalam.

#### Brhaddevatā.

- viii. 131° d: jusante devatās tasya havir nādevatāvidaḥ.
- viii. 132: avijñānapradisṭaṃ hi havir neheta daivatam. tasmān manasi saṃnyasya devatāṃ juhuyād dhaviḥ.
- viii. 133: svādhyāyam api yo 'dhīte mantradaivatavic chuciḥ, sa sattrasad iva svarge sattrasadbhir apīḍyate.
- i. 2: Veditavyam daivatam hi mantre mantre prayatnatah: daivatajño hi mantrāṇām tadartham avagachati.
- i. 4: na hi kaścid avijñāya yāthātathyena daivatam laukyānām vaidikānām vā karmanām phalam aśnute.

#### 8. BHAGAVADGĪTĀ.

### Bhagavadgītā.

viii. 17 <sup>6 b</sup>: sahasrayugaparyantam ahar yad brahmano viduḥ.

Sadgurusisya, p. 167, 9 ° d:
sahasrayugaparyantam
ahar yad brāhmam ucyate.

### Brhaddevatā.

viii. 98 °d: sahasrayugaparyantam ahar brāhmam sa rādhyate.

## 9. HEMACANDRA'S ABHIDHĀNACINTĀMAŅI.

Abhidhānacintāmaņi.

Last śloka, p. 443, ed. Böhtlingk:
Iyanta iti samkhyānam
nipātānām na vidyate:
prayojanavasād ete
nipātyante pade pade.

#### Brhaddevatā.

ii. 93 :

Iyanta iti samkhyanam nipatanam na vidyate: vasat prakaranasyaite nipatyante pade pade.

# VII. INDEX OF SANSKRIT WORDS AND NAMES.

[N.B.—Finite Verbal Forms, simple and compound, are given under the root; participles, gerunds, infinitives, simple and compound, in their alphabetical order.]

Améa, iv. 82; v. 147; vii. 114. Amsumatī, vi. 110. amsa, iv. 22. akarmaka, i. 31. akasmāt, iv. 15. akṣa, m. pl., dice, i. 110; vii. 37. akṣaya, vi. 55; vii. 60. aksara, i. 62. aksa-samstuti, i. 52. akşa-stuti, vii. 36. akhila, vi. 12, 86, 124. Agastya, ii. 82, 131, 156; iii. 55, 128; iv. 47, 51, 53, 58, 61, 64; v. 150, 152. Agnāyī, i. 112; ii. 75; iii. 6, 92. Agni, i. 5, 69, 82, 86, 97, 118, 126; ii. 2, 22, 24, 27, 37, 124; iii. 37, 86; (Tāpasa), iii. 58; pl. (trayah), vi. 160. Agni-devata, iii. 97. Agni-daivatya, ii. 145. agni-dhāna, viii. 68. Agni-bhūta, i. 64, 67. Agni-vāyu-vivasvat, pl., iv. 37. Agni-sūrya anila, pl., vi. 50. Agni indra-sūrya, pl., ii. 70. Agnīsomīya, vii. 20. agra-nī, ii. 24. agre-sara, vi. 52. agrya, ii. 77. agha-marşana, m., viii. 91; adj., viii. 93. Aghnyā, i. 128; ii. 78; viii. 125.

anga, n., member, limb, pl., iii. 135; iv. 116; vii. 77. Anga-deśa, iv. 24. Anga-rāja-grha, iv. 24. angāra, v. 99, 102. Angiras, iii. 115; v. 99, 103; pl., i. 127; iv. 98; vi. 156, 157; vii. 102; viii. 126. Aja ekapād, ii. 11. aja, goat, pl., iv. 141. ajāvika, n., iii. 147; v. 64. añci, the root añc, iii. 9. √añj: anaktī, iii. 9. añjana-karman, n., vii. 12. añjanti-sūkta, iii. 28. anistha, ii. 32. aņu, adj., viii. 140. anda-ja, viii. 115. atikrama, v. 70. atigama, ii. 49, 50, 55. atichandas, f. pl., ii. 14; viii. 108. atirikta, ii. 100. atisvāra, viii. 113, 116. atisvārya, viii. 120. atyadbhuta (karman), vi. 24. atyaya, ii. 64. Atri, ii. 36, 129, 156; v. 29, 31, 50, 64, 65, 101; pl., iv. 98; v. 12, 13, 28; vii. 98 (= Mandala v). Atri-putra, v. 52, 57. Atri-mandala, vii. 86. Atri-samstava, vi. 72.

Atri-sutā, vi. 99. Atharvan, ii. 12; iii. 18, 121; pl. Atharvāņah, i. 125; vi. 156; viii. 125. Atharvāngirasa, m.=Atharva-veda, ii. 143; pl. (mantrāḥ), v. 16. adantaka, iv. 139. adarsana, v. 65. adas, pron., that (celestial); m., asau (Agni), v. 48; vii. 142; amum (lokam), iii. 13. Aditi, i. 124; ii. 45, 76, 82; iii. 57, 123; iv. 98; v. 144, 146; vii. 104, 114; viii. 125; °teḥ sutāḥ, vi. 89. adurbala, v. 57. adráya, v. 156. adrsta ākhya, iv. 64. adevatā-vid, viii. 131. adbhuta, iv. 50. adyantana, iv. 50. adharşanīya, v. 127. adhi, prep. with acc., iii. 13. adhipa, pl. (trayah), iv. 41. adhivāsas, n., iv. 30. adhīyāna, ii. 21; vi. 142. adhyayana, ii. 142. adhyardha, iii. 97. adhyāpayat, pres. part., ii. 21. adhyāpita, v. 53. adhyesana, v. 30. adhvan, iii. 142. adhvara, ii. 24; iii. 2, 3, 62; vii. 73. adhvaryu, vii. 70. anadvah, iii. 50, 79; iv. 116. anandha, iv. 15. anapāyin, vi. 55. anartha, vi. 113. anarthaka, ii. 91. anartha-vid, vii. 111. analpaśas, ii. 92. anavagama, ii. 108, 115.

anavadyāngī, vi. 104. anas, wain, iv. 116. anasūyu, vi. 142. anāgata, vii. 30 (B). anāgas, adj., iv. 60. anādhāra, viii. 139 anāvṛṣṭi, vi. 137. aniyukta, iv. 28. anirukta, vii. 16. anirukta-sūktādi, viii. 15. Anila, Wind, vii. 28; a seer, viii. 71. anu, *prep.*, ii. 95. anukampārthe, viii. 85. anukīrtayat, *pres. part.*, ii. 21. anukīrtita, iv. 28. anukrama, i. 79, 85. anukramatas, i. 46. anukrānta, viii. 129. anuga, iii. 13. anugachat, pres. part., iii. 132. anujñā, vi. 35. anupadista (karman), iii. 49. anupānīyā, v. 110. anupūrvašas, v. 173; viii. 41. anumata, v. 63. Anumati, i. 129; ii. 78; iv. 88; viii. 70. anumantraņa, v. 86; viii. 66, 73, 87. anuyāja, vii. 74; viii. 103. anuyoga, i. 36, 52. anurāga, vii. 148. anuvāka, vi. 146. anuśāsana, vii. 134. anuștubh, i. 115; viii. 105. anṛṣi, v. 58, 59; viii. 129. aneka, ii. 112. anekadhā, iii. 44. anekārtha, ii. 108. anekārthaka, ii. 91. anta, v. 171; loc., iii. 49,52; vi. 101, 144. antahparidhi, adv., vii. 98. anta-kāla, ii. 53.

antatas, viii. 21. antar, adv., ii. 95. antara, vi. 123. antarikșa, ii. 33, 58; v. 166. antārasa, m., ii. 42. antika, vi. 122. antya (karman), vii. 10; (maṇḍala), iii. ттб. antya-karman, vii. 15. antra, n. pl., iv. 126; vii. 79. andhatā, iv. 15. anna, i. 84; ii. 40; iii. 5; viii. 40. anna-kāma, iii. 32. annāda, vi. 151. anyathā, viii. 120. anya-devatya, ii. 126. anya-deśa, v. 16. anya-daivata, i. 18. anyonya-yoni-tā, f., i. 71. anvișyantī, pres. part., viii. 27. ap, pl., āpaḥ, i. 83, 112; ii. 73; apaḥ, ii. 59, vii. 62; apām, ii. 55, 56; iii. 97; iv. 63; v. 175; vi. 100, 101; vii. 9, 20, 33; adbhyah, iii. 24; apsu, v. 154. apakramana, v. 17. apakramya, iv. 109; vii. 62. apakrānta, vii. 3. apanutti, iii. 114; vi. 153. apanodana, vii. 91. apara, pl., others, viii. 75. aparādha, v. 82, 83. a-paśyat, *pres. part. f.*, -nti, v. 74. apahata, vi. 106. apahatya, v. 12. apahrtya, vii. 18. apahnava, i. 38, 56, 57. apākriyā, vii. 60. Apām napāt, i. 124; vii. 53; viii. 127. Apālā, ii. 82; vi. 99. apūpa, vi. 103.

apragrhya, iv. 144. Apratiratha (Aindra), viii. 13. aprāpya, vii. 152. Apvā, i. 112; ii. 74; viii. 13. apsaras, v. 149; vii. 147; pl., i. 21; vii. 71; viii. 114. abahuvat, adv., iii. 82. ab-devata, vii. 10. ab-daivata, viii. 50. abhi, prep. with acc., vii. 87, 97. abhighāta, vii. 88. abhicāraka, adj., f. -ikā, iv. 118. abhitapya, vi. 121. abhidhāna, iii. 77; v. 154; vii. 95. abhidhāyaka, v. 94, 95. abhinirdiśya, vii. 101. abhimāna, vi. 60. abhirūpa, vii. 151. abhiśāpa, i. 58; iv. 118. abhisikta (rājan), viii. 2, 73. abhistava, i. 39. abhisamárita, i. 44. abhisambandha, vi. 96. abhihata, vii. 84. abhīpsat, pres. part., f. -ntī, vi. 154. abhīśu, pl., i. 110. Abhyāvartin, v. 124, 138, 139. abhyūhya, fut. part. pass., ii. 122. abhyetya, vi. 122. amati, *f.*, iv. 114. amitaujas, vii. 55. amu, see adas. amutas, ii. 9; iii. 1; v. 2. amutra, ii. 19. amūrta, i. 81. amṛta, n., iii: 85; *edj.*, vii. 109; viii. 140. amṛtatva, iii. 88. ambara, ii. 35. ambara-garbha ogha, ii. 55. ambara-ja, ii. 36.

ambā, v. 58. ayam, see idam. 2yuj, iv. 44. ayuja, viii. 26. ayuta, n., v. 30; vi. 61. ay-oh, du. of -e, personal ending. ayomukhī, v. 133. aranya, v. 67. aranya-gocara, adj., iii. 142. Araņyānī, i. 112; ii. 74; viii. 57. Aristanemi, ii. 57. arișți, iv. 72; vii. 73. ari-senā, vi. 112. Aruņa, vii. 145. aruņa, f. -ī, pl. (gāvaḥ), iv. 141. √are: arcati, iii. 51; vii. 25, 123, 124, 146; viii. 15; du., arcataḥ, vii. 35; pl., arcanti, iii. 48; ārcan, viii. 54; ārcayat, iv. 1. Arcanānas, v. 51, 52, 53, 76. arci, i. 94; v. 99. artha, object, i. 6; sense, ii. 99, 102, 114, 115, 117, 118; matter, iv. 1; vi. 101; vii. 143; arthāya, for the sake of (gen.), iv. 130; vii. 104; arthe, id., vi. 100. artha-tattva-jña, i. 118. arthatas, i. 10. arthaya, den. verb, i. 9. artha-vasa, ii. 99. artha-vāda, iii. 53, 104. artha-viveka, ii. 118. artha-samcāra, iv. 51. artha-sūkta, i. 15. arthin, suppliant, iii. 96 (B). arthepsu, viii. 137. ardha, iii. 126; loc., ardhe (= madhye), iv. 134. ardha-pañcama, vi. 5. ardharca, ii. 5, 17, 133, 140; iii. 78, 112, 114, 127; iv. 6; v. 42.

ardhāstama, iii. 97. Arbuda, vii. 146. Aryaman, v. 147; vi. 8; vii. 114; viii. 127. arvāñc, ii. 9. √arh, v. 59, 159; vi. 61, 62; vii. 134; viii. 1, 5. alakṣmī-ghna, viii. 60. alakşmy-apanuda, v. 91. alpaśas, iv. 143. alpa-stava, iv. 43. avakā, vii. 79. Avatsāra, ii. 129; iii. 57. avamucya, v. 72. avayava, i. 74 (v. r.); ii. 103. avijnāta, ii. 114. avijñāna, vii. 2. avijnana-pradista, viii. 132. aviditvā, viii. 136. aviśesya, i. 20. aveksya, viii. 20. avyakta-varna, iii. 9. avyaya, i. 45; iii. 30. avyayībhāva, ii. 105. √aś: aśnute, iii. 16, 72; vi. 143; aśnuvāte, vii. 127. aślīla, vi. 153. aśva, i. 84, 109; iv. 27; v. 123, 131; *pl.*, iv. 140, 142. aśvamedha, viii. 92. Aśvamedha, a king, v. 13, 31,83; vi. 92. aśva-raśmi, v. 14. aśva-rūpiņī, vii. 3. aśva-śata, v. 80. aśva-samstuti, iii. 51. aśvā, f., vii. 1. aśvājanī, i. 111. aśvin, du., i. 82; ii. 8; iii. 20, 22, 86, 91, 96 (B); iv. 98; vii. 6. aśvostra, m. pl., vi. 52. aśvya, vi. 79.

astaka, containing eight stanzas (sūkta), iii. 90; vii. 118. Astaka, N. of a seer, viii. 16. aşta-māsika, ii. 55. √as, to throw: vị yd, vii. 86. sam-ni-, viii. 132. pra-, v. 99. sam-, iii. 31. asamstuta, i. 119; iii. 48, 81. asamjñapta, iv. 29. asat, i. 62; ii. 120; viii. 140. Asamāti, vii. 85. asambhava, vii. 17. Asita, ii. 157. asu, ii. 54; vii. 89, 98, 99. Asunīti, i. 124; ii. 54; vii. 92; viii. 126. asura, vi. 82, 149, 150; vii. 55, 63; viii. 115; pl., vii. 63; viii. 24, 26, 28, 31. asura-māyā, vii. 54. asūyat, pres. part., vii. 148. asrj, vii. 80. asau, see adas. astam, with  $\sqrt{i}$ , ii. 68. astuti, iv. 97. astra (vāruņa), v. 133. asthi, vii. 78. asthi-samcaya-karman, vii. 18. asmattas, vii. 65. asyandana, vi. 138. asyavāmīya (sūkta), iv. 31. √ah, āha: anu-, vii. 105. ahas, n., day, v. 175; vii. 18, 19; viii. 98. ahi, i. 126; v. 165, 166. Ahi budhnya, i. 126; v. 165. a-hita, unfriendly, viii. 29. ahi-daivata, v. 168.

ahorātra, m. pl., iv. 34; m. du., vii. 126 (n. du., v. r.). Ākarņya, vi. 119. ākhu, vi. 59. ākhu-rāja, vi. 60. ākhyāta, n., verb, i. 39; ii. 94, 121; viii. 85. ākhyāta-śabda, i. 44. ākhyāna, i. 53; vii. 84, 153. ākhyāya, v. 125. āgachat, pres. part., iii. 134. āgata, pl. (devāh), vii. 30. āgāmin, vii. 19. Agni-māruta, i. 102; iii. 75. Āgni-sāvitra, f., -I, vi. 132. āgnendra, f., -ī, iv. 102. āgneya, i. 99; ii. 75, 126; iii. 8, 65 (A); f., -ī, iii. 8, 98; v. 117. āghrņi, iii. 95, 96. āghrāta-mātra, vii. 6. āngirasa, iii. 83, 106, 126, 145; vi. 139; f., -1, iv. 2; vi. 40. ācārya, ii. 132, 136, 143; iv. 138; v. 39; vi. 9; viii. 90; pl., v. 112; vii. 38, 111. ācāryaka, iv. 119. ācikhyāsa, i. 36, 58. āji, viii. 12. ājñāya, v. 75. ājya-sūkta, v. 11. ātman, i. 73; ii. 86, 87; iv. 10, 143; v. 32, 51, 67, 70, 73, 135; vi. 32, 95, 119, 142 ; vii. 57, 60, 120 ; viii. 22, 45, 52, 139. ātma-prabhāva, viii. 78. ātmavat, adv., vi. 134, 136; vii. 82. ātma-vādin, vii. 71. ātma-samstāva, iv. 135. ātma-stava, ii. 87; viii. 42, 82.

ātma-hita, viii, 68.

ātma-hitaişinī, iv. 131. ātma anga, iv. 23. ātma ādāņa, vi. 96. ātreya, v. 51. ādāna, ii. 6; vi. 96. ādāya, vi. 114. ādi, iii. 49, 52; v. 171. āditas, v. 113. Āditya, pl., ii. 12 ; vi. 125 ; viii. 128. Āditya-devatya, vi. 2, 49, 126. Aditya-daivata, iii. 108; vi. 83, 87; viii. 117. ādeśa, iii. 39, 109. ādy-anta, du., i. 22. ādyāntya, iii. 89. ādhāra, viii. 139. ādhvaryava, pl., vii. 105. anītva, v. 18. ānīya, v. 18 (v. r.). ānupūrvī, ii. 100. ānupūrvya, i. 105. ānumata, adj., vii. 92. ānumānika, f., -ī, i. 60. āntra, n. pl., vii. 79 (v. r.). √āp: ava-, perf., vii. 44. pra-, fut., vi. 90; vii. 152. āpagā, vi. 23. Āptya, pl., i. 116, 128; viii. 40, 126. Apya, v. 174. āprī, pl., āpriyaḥ, iv. 16, 65; v. 26; vii. 107; viii. 36 (v. r. A); āpryaḥ, iv. 96; v. 25, 359; vi. 130; āprīșu, ii. 28, 151. āprī-sūkta, ii. 152; viii. 37. ābharaņa-bhūşita, iii. 146. āmuṣyāyaṇa, i. 25, 26. â-yat, pres. part., vi. 111. âyamya, vi. 144. āyesa, vii. 52. ā-yāt, *pres. part.*, vi. 112. āyudha, i. 74; iii. 85; iv. 143.

āyudhāgāra, v. 131. āyus, iv. 130; vii. 44, 73, 103. ā-rādhya, gerund, vii. 44. ārogya, vii. 44. ārohatī, pres. part., vii. 130. ārtava, iii. 15, 34; iv. 91. ārtnī, du., i. 113; v. 130. ārtvija, adj., vii. 83, 138. ārtvijya, n., v. 33, 51; viii. δ. Ārbudi, viii. 74. ārbhava, iii. 131; iv. 27, 123; v. 174; vi. 135; f., -ī, vi. 108; viii. 74. ārṣa, i. 14; iii. 130; iv. 94; v. 74. ārşaka, ii. 126. Ārstiseņa, vii. 155. ālucya, vii. 89. āvām, iii. 21. āv-i, loc. of -au, perfect suffix, viii. 85. āśā, iv. 93. āśis, i. 7, 26, 32, 35, 47, 50, 58; iii. 153 (A); v. 30, 135, 170; vi. 9, 31, 74; vii. 12, 19, 96, 136; viii. 80, 81, 82, 84, 96. āsīr-vāda, iii. 82; v. 91, 93; vii. 10; viii. 44. āśīrvāda-para, viii. 47. āśīrvāda-bahula, vii. 117. āśu, iii. 21, 50, 79; vi. 150; vii. 3. āśrama, v. 64; vi. 99. āśrāvya, ii. 142. āśvamedhika, ii. 153. āśvina, ii. 127; iii. 102, 104, 112, 119; f., -ī, v. 117. āśvinā-tṛca, iii. 102. āśvya, iii. 21, 22, 23. āstrī, viii. 68. √ās: āsate: pari upa-, ii. 49. āsakta, iii. 95 (B). Āsanga, vi. 40. āsandī, v. 20.

āsīna, iii. 2. āsura, vi. 161; viii. 31, 34; f., -ī, vii. 49. āsya, viii. 8. āhanasyā, i. 37, 55. Ahavanīya, ii. 145 āhṛtya, iv. 114. āhvāna, vii. 153. √i: eti, iii. 96 (B). adhi-, iv. 72; viii. 133; caus., adhyāpaya, viii. 136 (A). ud-: iyāya, v. 152. pra-, vii. 12ò. prati-, iii. 154; viii. 101. upa-: iyāya, v. 76. ichantī, pres. part., vii. 49. ijyā, vi. 72. ijyārtham, iv. 106. idi, the verb id, to increase, iii. 4. itara, vii. 15, 18; itarad, viii. 17. itaretara, vii. 153. itihāsa, iii. 156; iv. 46; vi. 107, 109; vii. 7, 153. itihāsa-sūkta, viii. 11. idam, n., this world, ii. 120; m., ayam (Agni), v. 48, &c.; = here, i. 9. √idh: sam-: idhyate, ii. 145, 158. idhma, i. 106; ii. 147, 158; iii. 5. Indu, i. 124, 126. Indra, i. 5, 68, 69, 82, 117; ii. 7, 22, 31, 34, 35, 67, 107; iii. 37, 61, 69, 81, 90; v. 148; vii. 114, &c. Indra-cikīrșita, n., vi. 100. Indra-prasāda, vii. 59. Indra-mātr, ii. 83. Indra-rājan, du., iii. 155. Indra-vajra, du., vii, 27. Indravat, adv., vii. 148. Indra-väyu, iii. 94. ·

Indra-sama, iii. 115; vii. 49.

Indrāgnī, iii. 131. Indrāṇī,i. 129; ii. 77, 83; iii. 92; viii. 55. Indrā-parvata, du., iv. 4. Indrā-pūṣan, du., iv. 31. Indrā-brhaspati, du., v. 5; vi. 26. Indrā-brahmanaspati, du., iv. 81; vi. 27. Indrā-varuņa, du., iii. 119. Indrā-viṣnu, du., iv. 20. Indrāśraya, adj., i. 122. Indrā-soma, du., ii. 107; iv. 84. indriya, iv. 40. Indrolükhala, iii. 100. iyat, ii. 93. iyam, f. (=pṛthivī), vi. 20. irā, ii. 35. iva, particle, ii. 91. √is, to desire: iv. 49. passive, isyate: ii. 99; iii. 123. anu-, v. 19. iși-kṛta (rūpa), iii. 4 (v. r.). işu, i. 111; v. 132, 133, 134. isudhi, i. 110; v. 130. ila, i. 107; ii. 147; iii. 4. Ilaspati, iii. 71; viii. 127. Ilā, i. 112, 126; iii. 13; viii. 126. iļāvat, adj., iii. 4. √īks, to see: upa-: Ikseta, i. 22, 76. ava-: īkṣeta, viii. 124. anu ava-: aikṣanta, vii. 63. īksamāņa, viii. 139. √īd, to praise: īdyate, viii.133. īdi, the verb īd, iii. 4. īrayat, pres. part., iv. 122. √is: iste, ii. 35. Õs: ïsate, ii. 109. √īh: Iheta, viii. 132. īļita, iii. 27. Ukta-prayoga, adj., ii. 96.

ukta-mantra, adj., viii. 125, 126. ukṣan, iv. 41; v. 31. ~ ugra, vi. 141. Ucathya-ja, iv. 14. Ucathya-brhaspati, du., iv. 11. Ucathya-bhāryā, iv. 11. uccāvaca, ii. 89. uccāvaca-madhyama, iii. 154. uchatī, pres. part., iii. 9. uttama, ii. 38; viii. 140; f., -ā (tvac), vi. 106. uttara (Agni), vii. 67; f., -ā (tvac), vi. 106 ; (vedi), vii. 32. uttara-sūkta, iii. 148. uttarena, adv., vii. 127. uttāna-parņa, adj., viii. 56. uttāraņa, iii. 16. utthāya, iv. 25. utsanga, vi. 36. utsarga-kāla, iv. 12. udaka, vi. 145. uda-kumbha, vi. 100. udaya, ii. 9, 58; iii. 10; vii. 121. udarka, iii. 128. udāhrta, pp., vi. 158. udita 1, pp., arisen, ii. 62. udita 2, pp., stated, iii. 148. udonmohita, pp., iv. 23. udgātr, vii. 70. udgirat, pres. part. f., -ntī, viii. 34. udgītha, viii. 122. uddiśya, iii. 44. udyata, pp., vi. 12, 123. unmattavat, adv., vii. 150. upajalpitum, iv. 57. upadeśa, i. 38, 52. upadrava, viii. 122. upanisat-stuti, v. 82. upanisad, ii. 82; iv. 63. upapraișa, i. 38, 56. Upamaśravas, vii. 36.

upamārtha, ii. 91, 92; iv. 97. upalaksya, fut. part. pass., i. 45. upavasana, i. 25, 28, 32. upasamgrhya, gerund, v. 76. upasarga, i. 39; ii. 94, 95, 103. Upastuta, viii. 39. upāsya, fut. part. pass., viii. 130. upottama, vii. 119. . ubhayathā, viii. 129. ubhayavat, adj., ii. 155; iii. 31. uras, iv. 22. Uruvāsinī (= Urvasī), ii. 58. Urvaśī, i. 128; ii. 77, 83; v. 149; vii. 147, 151. urvī, ii. 56. Ula, a seer, viii. 88. ulūkhala, i. 111; iii. 100, 101. Uśij, iv. 24. Uṣas, i. 128; ii. 8, 9, 60, 74, 80; iii. -8, 9, 10; iv. 138 (madhyamā), 141; vi. 83; vii. 121; viii. 73. uṣasya, adj., iii. 102; v. 88, 170; vi. 126; vii. 140 (v. r.). ustra, vi. 52. ușpih, viii. 105.

Ūna, ii. 90. Ūrjāhuti, *du.*, i. 114.

Rkṣa, a king, vi. 92.
ṛg-bhāj, i. 17, 18; ii. 79.
ṛṅ-mantra, pl., iii. 39.
ṛḍ, pl., iii. 15; iv. 8; = Rg-veda, viii.
110, 130, 139.
Rjiśvan, ii. 129; iii. 55.
Rṇaṃcaya, v. 13, 33.
Rta, i. 124; ii. 42.
ṛtāvṛdh, adj. du., iii. 38.
ṛtu, sing., iii. 34; iv. 57; du., i. 115,
131; pl., i. 17; ii. 41; iii. 35, 36;
iv. 34; vi. 91; vii. 62.

rtu-praisa-sūkta, iii. 36. rte, prep. with acc., iii. 104; with abl., vi. 140. rtvik-stuti, viii. 10. rtvij, pl., i. 84; iii. 3; vii. 70. rddhi-karman, iii. 4. √rdh: prati-: ārdhi, vii. 75. sam-, i. 21. rbīsa, v. 84. Rbhu, iii. 83; pl., i. 82, 127; viii. 128. ṛṣi, i. 6; ii. 86, 87, 88; viii. 134, 136, 138; pl., i. 81; iii. 116; vi. 137, 139; (trayaḥ), viii. 78. ŗṣi-kṛta, iii. 4 (v. r. iṣi-kṛta). ŗṣi-gata, vii. 112. rși-chando-daivatādi, viii. 135. ṛṣi-putra, iv. 11; v. 63. rși-śreștha, vii. 55. rşi-samsad, iv. 133. rși-sattama, iv. 78; v. 151. ŗși-sūkta, î. 14. Rştişena-suta, vii. 156.

Eka, ii. 112; ekasmin, i. 13; eke, i. 61; v. 108, 119, 170; viii. 23, 38, 65, 75, 90. eka-ja, iii. 30. eka-jāta-tva, i. 98. eka-devatya, ii. 142. eka-deśa, v. 25. eka-padā, *pl*., viii. 109. eka-pradhāna, iv. 8. eka-bhūyas-tva, iii. 130. eka-ratha, vi. 20. eka-vat, adv., in the singular, iii. 81; iv. 107. eka-vimsa, i. 116. eka-sata, iv. 95. eka-śas, vi. 21.

ekāntarāya, ii. 140.
ekānna-triṃśat, v. 105.
e-kāra, viii. 85.
ekīkṛtya, ii. 113.
ekaikaśas, ii. 65.
etad-rūpa, v. 87.
etya, vii. 32.
enas, iv. 59.
enasvin, v. 15.
evaṃ-prakāra, i. 59.
evaṃ-prakṛti, i. 40.
evayāmarud-ākhyāta, v. 90.

Aikātmya, ii. 18. Aikṣvāka, v. 14 (v. r.); vii. 85 (v. r.). Aiksvāku, v. 14; vii. 85, 96, 99. Aitasa, i. 55; viii. 101. aindava, f., -I, iv. 4. aindra, i. 122; ii. 125, 127; iii. 66; f., -ī, vi. 25, 31. aindra-vāyava, ii. 127; f., -ī, iv. 92. aindra-vāyavya, v. 4; vi. 16. aindra-sūkta, vi. 77. aindrāgna, iii. 131; v. 89; vi. 19, 78; viii. 65; f., -ī, iv. 9; vii. 119. aindrāgneya, iv. 99. aindrā-pārvata, f., -ī, iv. 110. aindrā-pausņa, v. 118. aindrā-bārhaspatya, vi. 117. aindrārbhava, iv. 123. aindrā-varuņa, iii. 66; iv. 124; v. 3, 121. aindrā-vaispava, v. 121. aindrā-soma, vi. 27 ; f., -ī, vi. 31. aiśvarya, vii. 44, 60.

Om-kāra, ii. 125. ojas, iv. 132. oṣadhi, vii. 122; pl., i. 112; ii. 73; vi. 94. oṣadhī-stava, vii. 154. Aucathya, iii. 146.
aucitya, ii. 118.
aupaniṣada, viii. 56.
aupamya, i. 30.
aupamya-kāraṇa, ii. 89.
aurasa, viii. 113.
Aurvaśa (= Vasiṣṭha), ii. 36, 44, 156;
iii. 56.
Auśija (= Kakṣīvat), iii. 125.
auṣasa, iii. 45, 113, 124, (Agni) 129,
140; iv. 124; v. 6, 120; vi. 63;
f., -ī, vii. 140.

Ka, i. 122; ii. 47, 125; iii. 70; v. 98. ka: ko 'pi, iii. 15; ke cid, viii. 80. Kakṣīvat, ii. 130; iii. 56, 142, 150. Kaksīvat-pramukha, iv. 25. kaccid, viii. 33. Kanva, vi. 35, 36, 37; pl., iv. 98. Kanva-patnī, vi. 35. katthanā, i. 35, 51. kathaya, to tell, iii. 73; iv. 34. kathita, iii. 69, 123, 154; iv. 6; vi. 101. kathita-devatya, v. 5. Kadrū, v. 144. kanīyas, iv. 12; vi. 36; vii. 13. kanyā, iii. 146; v. 56, 60, 66, 76; vi. *54, 76, 99.* kanyā-dāna, iii. 144. kapiñjala, iv. 93; vi. 151. kapila, ii. 66; vii. 141. kapota, vii. 87; a seer, viii. 67, 68. √kam: cakame, vi. 99; caus., kāmayām āsa, vi. 76. kampayat, pres. part., ii. 67. kara, hand, vii. 56. karņa, du., viii. 118. karņa-samsrita, viii. 113. kartṛ, iii. 30, 49. kartṛ-tva, iv. 45. karman, action, i. 7, 23, 25, 26, 28,

120; iii. 16, 78, 104, 135; v. 164; vi. 69, 120, 137; vii. 23, 58, 103; viii. 18; rite, i. 4, 21; ii. 20; vi. 160; vii. 10, 14, 113; viii. 6, 131, 138; art, iii. 84. karma-guṇa, pl., vi. 70. karma-ja, ii. 23; iii. 41, 43, 60. karmatas, from action, i. 27; from the rite, vii. 16, 17. karma-dhāraya, ii. 105. karma-samsā, v. 6. karma-saṃsthā, pl., iii. 82; v. 93. karma-samuttha, i. 29. karmopasamgrahārtha, ii. 89. kalavinka, vi. 151. kalaśa, v. 151. kalā, iii. 8. kalpa, i. 41. kalpānuga, viii. 104. kalyāṇa, f., -ī, viii. 26. kavaca, v. 134. kavaca-stuti, v. 132. kavya-vāhana, vi. 161. kaśā, v. 132. kaśipu, v. 20. Kaśu, vi. 45. Kasyapa, iii. 57; v. 143, 145. Kasyapārsa, iii. 130. Kākutstha, vi. 54. Kākṣīvata, iii. 140, 152 (A); vii. 42; *f.*, -ī, vii. 48. √kāṅkṣ: iv. 20. kāñcana, v. 34; vii. 78. Kāṇva, vi. 39, 58; f., -ī, iv. 99. kāma, iii. 70; vii. 50. kāmatas, vi. 55. kāmyā, iv. 24, 57; v. 137; vi. 77, 149; vii. 5; viii. 20. kāya, adj., f., -ī, iii. 98. kāru, ii. 22, 28. kārya, v. 51 ; viii. 26.

kāla, iii. 8; vi. 137. Kālakeya, pl., vii. 53. Kālā, v. 144. kāśa, pl., vii. 79. Kāśya, vi. 42. Kāśyapa, ii. 157; viii. 18. kitava, vii. 37. kiraņa, ii. 65. Kirātākuli, du., vii. 86. kīrin, iii. 9б (в). kīrtana, iv. 31, 32, 119; viii. 123. kīrtanā, v. 114. kīrtaya, iv. 35; vii. 58; pass., vii. 48. anu-: kīrtayet, iv. 19. prati-: kīrtyante, vii. 139. kīrtita, iv. 30, 120. Kutsa, ii. 2, 25; iii. 58, 125, 126, 128; iv. 18. kutsita-nāman, i. 33. kuntāpa, viii. 101. kuntya, adj., viii. 101. kumāra, iii. 145; vii. 6. kumāra-rūpa, v. 21. kumbha, v. 149, 151, 153, 154. Kuru, vii. 155; pl., vi. 110. Kuru-ksetra, vi. 58. Kurunga, vi. 44. Kuruśravana, vii. 35. kuśa, vii. 79. Kuśika, pl., iv. 98, 114, 115. Kusīdin, iii. 58. Kuhū, i. 128; ii. 78; iv. 87; viii. 125. kūpa, iii. 132. kūpestakā, iii. 135. kūrma, vii. 79. kṛkalāsa, vi. 106. kṛchra, vi. 140. √krt: akrotata: ni-, iv. 22. krtavat, perf. part., vi. 41; vii. 58; viii. 18.

kṛtākṛta, ii. 97. kṛtāñjali, v. 76. kṛti, iii. 30; (balasya), ii. 6. kṛtta, iii. 23. kṛtyānāśana, viii. 45. kṛtsnaśas, viii. 130. kṛd-anta, i. 45. krntatra, ii. 58. kṛpaṇyu, ii. 27, 32. √kṛṣ : cakarṣa : -niś-, vi. 105. kṛṣi, v. 9, 10; vi. 138; vii. 37. kṛṣi-jīva, v. 9. √klp: kalpate, vii. 154; kalpyante, sam-pra-: kalpasva, iv. 52. vi-: kalpate, ii. 151. klpta, vii. 10. klpti, ii. 3. keśa, pl., vii. 79. keśin, i. 94; ii. 12, 65; pl. (trayaḥ), i. 95. kaisina, viii. 49. Kautsa, viii. 17. Kauravya, vii. 155; viii. 2. kratu, iii. 45; pl., iii. 74. kratu-rāj, viii. 92. √krand, ii. 55; vi. 12. √kram: apa-, perf., vii. 1, 62. upa-, perf., iv. 12; vii. 4. krama, ii. 116. kriyā, i. 44, 45. kriyā-yoga, ii. 94, 95. krīļārtham, iii. 143. kruddha, vi. 37; viii. 34. √krudh: mā krudhaḥ, v. 7& krusta, viii. 112, 114, 116. krūra, iii. 132. krodha, v. 16. Krodhā, v. 144. kşatra, v. 126.

ksatra-bandhu, v. 126. √kṣam: kṣamasva, v. 78. ksaya, home, v. 81. √kşar: kşarati, ii. 57. √kṣi: kṣiyati, ii. 57. kṣiti, earth, ii. 41, 50, 63; pl., tillers, ii. 41. √ksip: ud-: aksipan, vi. 88. . sam-ud-: aksipån, iv. 24. kṣīra, vi. 145. ksud-bhaya, vi. 90. ksudrasūkta-mahāsūkta, pl., iii. 116. ksubdha, iv. 53. kșetra, iv. 40. ksetra-jña, iv. 40. ksetra-jñāna, iv. 36. ksetra-pati, i. 123. kşetrasya pati, ii. 40. kṣepa, i. 39, 49. ksaitrapatya, v. 7.

Kha, vii. 93.
khinna, iv. 21.

/khyā:
ā-: cakhyau, v. 36; cakhyuh,

viii. 78. khyāta, vi. 146. khyāpayat, *pres. part.*, v. 51.

Gachat, pres. part., iii. 142.
gaja, v. 123.
gaṇa, i. 120, 121, 127; ii. 7, 85; v.
47; pl., v. 49.
gaṇa-sthāna, v. 172.
gatāsu, vii. 89.

/gad: jagāda, iii. 126, 137; iv. 3, 95;
vi. 68, 103.
ni-, pass., gadyate, i. 18; v. 174;
vi. 115; vii. 128; viii. 104.

vi. 115; vii. 138; viii. 104. gadita, vii. 95.

Gandharva, vii. 71, 130; viii. 52.

Gandharva apsaras, pl., viii. 114. Gandharva uraga-rāksasa, pl., v. 145. √gam: jagāma, vii. 3; pass., gamyatām, viii. 135. adhi-, iii. 142. ava-: gachati, vii. 121. abhį ą-: jagama, iv. 1, 2. Gaya, ii. 130; iii. 55. Garga, v. 140. garbha, ii. 113; iv. 12, 13, 130; v. 86, 87; vii. 5; viii. 66. garbha-karman, v. 92. garbha-vat, adv., v. 85. garbhārtbam, v. 82, 85; viii. 83. gavāśva, v. 64. gavya, v. 11.  $\sqrt{1. \text{ ga}}$ , to sing: jagau, ii. 154, 156, 157; v. 117; vi. 85; viii. 36; pass., gīyate, ii. 140; vi. 5. prati-, viii. 38. √2. gā, to go: gāh, 2 sing. aor., viii. 28. apa-: -gāh, iv. 73. gātra, iv. 30. Gāthin, ii. 131. Gāthina (= Viśvāmitra), iii. 56; viii. 70. Gāthi-putra, iv. 95. Gāthi-sūnu, iv. 112. gāyatra, ii. 128; iii. 33. gāyatrī, i. 116 ; pl., vi. 144 ; viii. 105. giri, vi. 82. gita, i. 131. gītā, iii. 155. guggulu, vii. 78. Gungū, iv. 87; viii. 125. guna, quality, i. 88; ii. 103; iii. 41, 43, 60; vi. 70; virtue, viii. 63; species, ii. 108. gunatas, v. 156.

guna-bhūta, v. 96.

guna-bheda, v. 49.

guņa-vigraha, ii. 102.

guna abhidhāyaka, v. 95. gunārtham, viii. 17. gupta, vii. 99. guru, teacher, iii. 142; iv. 60; v. 103, 139; vi. 35; du., iv. 60; father, vii. 147. guru-stava, iv. 103. √guh: ni-, viii. 24, 30. guhya, fut. part. pass., viii. 98. grnat, pres. part., iv. 78. Grtsamada, ii. 54, 155; iii. 27, 36, 58, 128; iv. 65, 70, 78, 98. grha, vi. 103; vii. 42; masc. pl., iv. 116, 117; v. 80; vi. 11; vii. 131; neut. pl., iv. 20. grha-pati, vii. 61. grhīta, ii. 97. grhyamāņa, v. 154. gairika, vii. 80. go, cow, gauh (as a goddess), i. 129; ii. 78; vi. 127; nom. pl., gāvah, iv. 141; vi. 138; viii. 72; acc., gāḥ, iii. 132; vi. 82; viii. 24, 27, 33, 36; gen., gavām, v. 30, 106; vi. 51, 60; vii. 20; viii. 29, 30; du., gobhyām, v. 31; earth, acc., gam, ii. 37; iv. 95. Gotama, ii. 45, 129; iii. 55, 125; pl., iv. 98. godhā, vi. 106. Godhā, ii. 82. go-pati, vii. 120. Gautama, i. 58; iv. 127, 133. Gaupāyana, pl., vii. 87, 90, 100. Gaurī, i. 129; ii. 81; iv. 36. gaurīr-anta, iv. 42. gnā, pl., viii. 128. grantha, ii. 90, 92; v. 23. √grah, v. 32; vii. 65. caus., grāhaya, iii. 21. ni-: jagrāha, vi. 61.

pra-: gṛhṇanti, ii. 142. prati-, v. 78; vi. 23. sam-: jagrāha, v. 14. grahana, ii. 97. grāvan, vii. 146; pl., i. 84, 110; vii. 116 : viii. 74. grāvņa, adj.f., -ī, vi. 30. grīsma, i. 131. Gharma, v. 41; viii. 15, 79. gharma-samstava, vi. 134. √ghas: jakṣuḥ, vi. 58. ghṛṇi, iii. 95 (B). ghṛta, vi. 23; vii. 74. ghrta-pretha, iv. 33. ghrta-vat, ii. 50. ghṛta-stuti, v. II. Ghora-putra, vi. 35. ghosa, ii. 60. Ghoṣā, ii. 82; vii. 42, 48. ghaura, vi. 39. √ghrā: ava-: jaghratuh, iv. 60. upa-: ajighrat, vii. 5. Cakra, v. 123; vi. 73. cakra-vat, iv. 35. cakra-vartin, v. 123. cakṣus, ii. 19; iv. 94; v. 74; vii. 71. √caks: ā-: cașțe, iii. 20. praty-ā-, v. 59, 77; vi. 154. pra-: caksate, vi. 109. catur: inst. pl., caturbhih = catasrbhih, ii. 44; v. 163; vi. 41, 42; vii. 36. catur-rca, vi. 18. caturtha (svara), viii. 118.

catur-yuj, iii. 147, 149. catur-vidha, ii. 34.

candra, i. 82, 88; iii. 17.

candra-mas, i. 126; ii. 16; iii. 131; vii. 123, 129. candra-sūrya, du., vi. 126. camasa, iii. 87 (B). cami, the root cam, vii. 129. √car, vi. 20; vii. 24, 127, 147 (dharmam), 150, 151. ā-, vi. 11. vi-, viii. 27. carana, iv. 2. caru, iv. 29. carma adhisavanīya, iii. 101. cāksusa, viii. 119. cāndramasa, vii. 125. cāyat, pres. part., vii. 129. cāyanīya, vii. 129. Cāyamāna, v. 124, 138. cāru, vii. 129. cikīrsat, pres. part., i. 102; iv. 68. cikīrsita, iv. 58; vi. 100. Citra, vi. 59, 60. citra-bhānu, vii. 65. cid, a particle, ii. 91. cintayat, pres. part., v. 67; vii. 46. cintā, vii. 43. Cumuri, iv. 67. cetas, iv. 113; vii. 101. codita, v. 24.

√chand: chandayām āsus, vii. 157. chandas, i. 14, 130; ii. 14, 44; viii. 39, 134, 136, 137, 138. chandaḥ-sūkta, i. 16. chando-ga, pl., v. 23. chāga, iv. 31. chāndasa, ii. 101. chāndomika, vi. 108 (B). √chid: impf., schinat, v. 15; aor., achidat, vi. 150.

Jagat, i. 96; iv. 37.

jagatī, ii. 14; viii. 106. jaghanya-ja, ii. 60. jangama-sthāvara, i. 61; viii. 116. jathara, i. 65. √jan: perf., jajñe, &c., iii. 11; v. 99; vii. 50; pass., jāyate, &c., iii. 78; viii. 136; caus., janaya, iv. 25; vii. 2; viii. 19. abhi-: jāyate, v. 166. jana, iv. 13. janayitr, ii. 37. jana-hita, ii. 37. janman, iii. 11; iv. 73; v. 164; vii. 103. janmāsti-tva, ii. 121. janya, ii. 37. √jap: vii. 15, 90, 91; viii. 136. japa, viii. 134. Jamadagni, ii. 156; iv. 125; pl., iv. 114. jaya, viii. 13. jarā, vii. 43. jarāyu, v. 87. jala, v. 151, 152; vi. 88. jāta, i. 92. jāta-mātra, iv. 131. jāta-vidya, ii. 30. jāta-vedas, i. 67, 97, 106; ii. 30, 31; iv. 16, 97; viii. 7. jātavedasya, i. 99; iii. 117, 126, 130; iv. 65; viii. 88, 89. jāti, v. 146. Jāna, v. 14, 18. Jāmadagna, f., -ī, v. 25; viii. 36 (v. r.), 37• jāmātṛ, v. 57, 58, 59. jāyā, v. 10. jāyā-pati, *du.*, iii. 155, 156. ji : jayevahi, v. 126. jigamişu, iv. 93.

```
jighāmsu, vi. 112; vii. 50.
jijñāsu, ii. 119.
jita, v. 124.
jīrņa, iv. 21.
 √jīv: iii. 19; vi. 137, 138.
      sam-, v. 16; vii. 19.
jīvanārtham, vii. 110.
Jīvaputra, v. 92.
jīva āvrtti, vii. 85.
 √juş: vii. 66; viii. 31.
Juhū, ii. 82; iii. 58; viii. 36.
jetṛ, ii. 37.
Jostrī, i. 114.
√jñā:
     anu-: jajñe, v. 80.
     ati-vi-: jānanti, ii. 19.
jñāti, vii. 134.
jñāna, iii. 137; iv. 43; vii. 109; viii.
   135.
jñāna-saṃstava, viii. 93.
jyā, i. 111.
jyābhimantriņī, v. 129.
jyāyas, vi. 163.
jyeştha, vi. 77; vii. 156.
jyeştha-vat, iv. 112.
jyog-jīvana, vii. 11.
jyotis, i. 90; vi. 144; vii. 109, 127;
   viii. 140 ; pl. (trișu), iii. 12.
√jval:
     ud-: ajvalat, v. 21.
```

Tattva, viii. 130.
tattvatas, iv. 47.
tattva-darsin, i. 10.
tat-purusa, ii. 105.
tat-pūrva-sūkta, iii. 127.
tat-pradhāna, i. 72.
tathā, 'yes,' iv. 75; v. 101, 127, 128;
vi. 23, 123; viii. 1, 31.
tathā-rūpa, v. 87; vi. 94; viii. 62.
tad-gata, v. 95.

tad-guna, ii. 99. tad-deva, i. 6. tad-daivata, viii. 101. tad-dhita, i. 3. taddhita, m., ii. 106. tad-bhakta, i. 72. tanana, ii. 26. tanaya, v. 164; vii. 53. tanu, ii. 26; iii 1; iv. 72. Tanūnapāt, i. 106; ii. 26, 147, 156; iii. I. Tanunapād-dvitīyā, iii. 31. tan-napāt, vii. 35. tan-nāman, ii. 77, 128. tan-netra, iv. 15. tan-manas, vi. 144. √tap: v. 155; vi. 140, 141; vii. 49. abhi-: atapat, iv. 15. tapas, iv. 47, 59, 66, 71, 95; v. 155, 156; vi. 100, 140, 141, 142; vii. 49; viii. 130. tapasvin, v. 150. tamas, ii. 60, 62, 64; iii. 9; iv. 14; v. 12. tamasvatī, iii. 10. Taranta, v. 61, 63, 80. Taranta-Purumilha, du., v. 62. taru-vat, iii. 28. tāta, vii. 44. Tāpasa (Manyu), ii. 53; (Agni), iii. 58. Tārkṣya, i. 123 ; ii. 57. Tārkṣya-daivatya, viii. 77. tālavya, viii. 110, 115. tāvat, *adj*., iii. 147. tigma-tejas, vi. 84. tittiri, vi. 151. tiryag-yoni, vi. 62. tisr: tisrah (devatāh), i. 69; (devyah), ii. 149; iii. 12; vi. 136. turāsāh, iv. 75.

turīya, vi. 129. tulya-nāman, i. 92. tulya-rūpa, v. 67. tulya-vayas, v. 68. Tuvijāta, iv. 82. √tus: tosaya, iv. 58. tūrnam, adv., ii. 57; iii. 16. √tr: atarat, viii. 32. trca, ii. 17, 126. tṛcādhama, viii. 97. trna, iv. 63. trnapanika, v. 113. trtīya (svara), viii. 113, 118. trtīya-savana, iii. 89. tejas, i. 98; ii. 63; vi. 37; vii. 2. taijasa, i. 88. Tairindira, vi. 47. tyājya, ii. 100. trayastrimsa (stoma), ii. 13. Trasadasyu, v. 13, 31; vi. 51; vii. 35. tri: trayah (agnayah), vii. 142; (adhipāh), iv. 41; (ṛṣayah), viii. 78; (lokādhipatayaḥ), viii. 121; (svarāḥ), viii. 121; trīņi (sirāmsi), vi. 150; trișu, iii. 31. trinava, ii. I. Trita, iii. 58, 136, 137, 152; vi. 147. tri-diva, vii. 100. tridhā, i. 63, 64; iv. 35; vii. 120. tri-vandhura, iii. 86. tri-vikrama, ii. 64. tri-vidha, ii. 72; iii. 12, 14, 42. tri-vidhā, iv. 35 (v. r. for tridhā). tri-vṛt, i. 115. Triśiras, vi. 147, 149, 162. Triśoka, vi. 81. trișțubh, i. 130; viii. 106. tris, vi. 105. tri-sāmvatsarika, v. 97. tri-sthäna, i. 65; iii. 12. tristhana adhisthita, viii. 91.

Traitana, iv. 22. traipada, iv. 8. Traivṛṣṇa, v. 13, 14. Tryambaka, vi. 3. Tryaruṇa, v. 14, 31, 33. tvah-pada, ii. 114. tvaksati, the root tvaks, iii. 16. tvag-doşin, vii. 156; f., -nī, vi. 99. tvag-dosopahatendriya, viii. 5. tvac, vi. 106. tvat-prasādatas, vi. 56. Tvaștr, i. 84, 108, 125; ii. 149; iii. 15, 17, 25, 37, 83, 84, 88 (B); v. 148; vi. 162; vii. 7. Tvāstra (karma), iii. 84; (Trisiras), vi. 147; f., -ī, iv. 86; vii. 3, 12. tvis, vi. 121. tviși-tas, iii. 16.

Dakṣa, iv. 82; vii. 114; viii. 128. Dakşa-suta, iii. 57. daksina, adj., right, iv. 75; southern, iv. 23; vii. 67, 115. Dakṣiṇā, ii. 84; iii. 68; viii. 22. daksinā, f., sacrificial fee, v. 159; vili. 23. dakşinīyatama, v. 158. dakṣiṇena, adv., southwards, vii. 127. daņdārha, ii. 106. dandya, ii. 106. datta, v. 141. dadat, pres. part., ii. 34. dadhi, iii. 95 (B). Dadhikrā, i. 25; ii. 55. Dadhyañc, ii. 12; iii. 22, 23, 121. Danāyu, v. 144. Danu, v. 144. dama, viii. 130. dampati, du., vi. 74; vii. 131. darpita, vii. 54. darsana, iv. 19.

daśa, ii. 108; iii. 146. daśama (ahan), v. 175. daśākṣara, vii. 21. daştum, vi. 12. Dasra, vii. 6. √dah : adahat, v. 22. √dā, give, iii. 148; v. 31, 32, 34, 56, 58, 72, 139, 145; vi. 51, 66, 82, 123. parī: dade, iv. 117. pra-: adāt, iii. 18, 156; iv. 53; v. 63; vi. 79, 85. dāksya, viii. 130. dātṛ, viii. 23. dātṛtva, iii. 61; viii. 23. dādhikra, v. 1, 173. dāna, iii. 140, 153 (A), 154; iv. 111; v. 140, 141, 162; vi. 41, 44, 47, 80, 95, 120; vii. 147. dāna-tusta, v. 29. dāna-šakti, vi. 59. dāna-stuti, vi. 45, 92. Dānava, vii. 50, 51; f., -ī, vi. 76. dāra, *pl.*, vi. 53. dāra-samgraha, v. 82. Dārbhya, v. 50, 76, 77. dāśatayī, iii. 154; viii. 88. dāsa, m., iv. 21 ; f., -ī, iv. 25. digdha, v. 133. Diti, v. 144. ditsu, v. 56. didrksu, iv. 1. didhakşat, vi. 37. dina, iv. 34, 132. dinānts, vii. 121. div: dyaus, vi. 123; vii. 93; viii. 47, 127; divi, iii. 14.; iv. 66; vii. 53. divākara, ii. 61. div-ādi, iv. 6. divaukas, iv. 62; v. 42; vii. 118. divya, iii. 11, 86, 103; f., -ā (vāc), ii. 72.

divyātman, vii. 77. √diś: upa-: diśyate, iii. 141. diś, f. pl., iv. 98; viii. 128. dīksisyat, fut. part., vi. 20. dīpta-tejas, v. 65. dīptimattara, iii. 18. dīrgha, iv. 14; vii. 73. dīrgha-tapas, viii. 67. Dīrgha-tamas, ii. 129, 154; iii. 146; iv. 14, 21, 23. duhkha, vii. 88, 152. duḥkha-śoka-parītātman, vi. 33. dundubhi, i. 110; v. 112. durga, *adj.*, vi. 137. Durgā, ii. 77. durbhaga, f., -ā, vii. 42. Durmitra, viii. 17. Duvasyu, ii. 129; iii. 56. duş-kṛt, ii. 119. duḥsvapna-ghna, viii. 67. duhsvapna-nāśin, f., -ī, iii. 139; v. 89. duḥsvapnādya-prapāsin, f., -ī, iv. 83. √duh: duduhe, vi. 23. duhitr, iv. 110, 111; v. 73, 145. dūtī, viii. 27, 28. dūtya, viii. 25. dūrāt, adv., vii. 64. √1. dr., regard: ā-driyeta, ii. 154. √ 2. dṛ : dṛṇāti (irām), ii. 35. drti, iii. 95, 96, 97. .. √dṛś, pass., iv. 18; vi. 94; caus., darśaya, v. 63; vi. 119. pra-, pass., ii. 132. dṛṣṭa, v. 86; viii. 66, 87, 100. drsta-linga, iv. 80. dṛṣṭa-vat, f., -I, viii. 33. dṛṣṭi-hīna, iv. 21. deva, pl., i. 83; vi. 98; vii. 54, 63, 64, 68, 71, 72; viii. 9, 49, 112, 125. deva-gana, iv. 36; vi. 156.

deva-guru, vi. 113. devatā, i. 118; ii. 88; vii. 139; viii. 8, 138. devatā-nāmadheya, i. 17. devatā-nāman, i. 11. devatā ārsa artha-chandas-tas, i. 14. devatā-vat, ii. 136. devatā-vāhana, i. 119. devatā-vid, viii. 124, 131. devatā-linga, viii. 21. devatva, i. 98. deva-dāru, vii. 78. deva-deva, m., i. 104; iii. 88 (B); adj., iii. 126. deva-devatya, iii. 112. deva-nītha, viii. 101. deva-patnī, pl., ii. 12, 78, 143; iii. 92; v. 45; viii. 128. deva-prahita, iii. 86; vii. 65. devara, vii. 14. devarși-pitṛ-pūjārtham, iv. 126. deva-vat, adv., vi. 60. deva-suta upama, iii. 144. Devāpi, vii. 155, 156; viii. 2, 3, 4. devāsura, pl., v. 145. devī, v. 75; viii. 8, 76; pl., iii. 92; (tisras), i. 108; du., iii. 8. desa, viii. 115. deśa-kāla-tas, ii. 118. Daitya, iv. 67; vi. 115; vii. 50, 54. dairghatamasa, f., -ī, iii. 152 (A). daiva, ii. 125; (Agni), vi. 161. daiyata, i. 1, 2, 4, 5; ii. 124; iii. 109; viii. 134, 136. daivata-jña, i. 2. daivata-vid, viii. 139. daivya, pl. (hotāraḥ), iv. 104; du. (hotārau), ii. 149; iii. 11. dogdhrī, iii. 50, 79. dosa, iii. 10. dautya, v. 74.

Dyāvāpṛthivī, du., iii. 93; gen., iii. 138. dyāvāprthivīya, v. 7. dyu-bhakti, iii. 113; vi. 156. Dyu-bhū, v. 114. dyu-mat, f., -ī, viii. 8. dyu-vat, ii. 81. dyu-sthāna, ii. 7; viii. 48. √dram: dramati, vii. 129 (B). dravina, ii. 25; iii. 63 (B). draviņo-da, iii. 61, 62, 65; pl., iii. 63. draviņo-das, i. 106; ii. 25; iii. 38, 65, 129. dravya, i. 42, 45. drastr, v. 170. Drāviņodasa, iii. 64 (B). drughaṇa, i. 111; viii. 11, 12. dva, du. loc., i. 13. dvandva, ii. 105; v. 148; viii. 20. dvandva-bhūta, i. 113. dvandva-sas, vi. 21; viii. 19. dvādašaka, iii. 34. dvādašadhā, iv. 35. dvādasarca, ii. 146. dvār, pl. (devyah), i. 107; ii. 148; ііі. б. dvigu, ii. 105. dvi-catvārimsaka, vi. 81. dvi-ja, vii. 86, 87. dvitīya (svara), viii. 113, 114, 117. dvi-deva, iii. 128. dvi-devata, ii. 140, 142. dvi-daiva, iii. 41, 80. dvi-daivata, ii. 145; (mantra), iii. 81. dvi-dhātuja, ii. 103. dvi-pada, iii. 82; iv. 8. dvi-padā, vi. 69; viii. 109. dvi-pradhāna, iv. 5, 8. dvi-vat, adv. = in the dual, i. 75; iv. 107, 108. dvivat-stuti, iv. 5; vi. 16. dvişad-dveşa, iii. 114; iv. 118.

dvrca, ii. 17; iii. 155; vi. 136; pl., composer of couplets, viii. 54. dvaipada, iii. 80; vii. 86, 98.

Dhana, ii. 25; v. 31; viii. 30. dhana-kāma, adj., v. 10. dhana-kupya, iii. 147. dhanāsis, vii. 135. dhanur-ādāna, vii. 15. dhanur-mukta, v. 134. dhanusmat, vi. 112. dhanus, i. 110; v. 129; (aindra), vii. 27. dhanvin, vii. 53. dharma, iv. 36; vii. 147. dharma-kāma, adj., v. 10 (v. r.). dharma-vyatikrama, viii. 3. √dhā: dadhus, vii. 19. abhi-, i. 30. ava-, iv. 21. ni-: adhattām, iii. 22. sam-: dadhyāt, ii. 100. dhātu, root, ii. 102; mineral, vii. 80. dhātu-ja, ii. 104. dhātu-vibhakti, ii. 101. dhātu upasarga avayava-guņa-sabda, ii. Dhātṛ, i. 125; ii. 56; iv. 88; v. 147; vii. 114. dhānā, *pl*., vii. 31. dhāraņa, vii. 101. √dhāv: adhāvata, adhāvan: abhi-, vi. 12; viii. 137. upa-, vii. 55. dhāvat, pres. part., vi. 12. dhişnya, adj. pl. (agnīn), iv. 104. dhīvara, pl., vi. 88, 90. Dhuni, iv. 67. dhūma, iv. 41 (B). √dhr: dhāraya, v. 155. ni-, v. 84.

Dhenu, i. 129; ii. 78; iii. 50, 79, 85; iv. 36; viii. 125. dhairya-kārya, iv. 134. dhmāta, ii. 158. dhmāti, the root dhmā, ii. 158. √dhyā: dhyāyet, vi. 145. dhruvam, iii. 7.

Na, 'not' and 'like,' ii. 91.

na-kāra, ii. 92. naktā, iii. 9. Naktosas, du., i. 108 ; ii. 148 ; iii. 8. nakha, vii. 79. Nagohya (=Agohya), viii. 127. nañ-pūrva, iii. 9. nadat, pres. part., vi. 12. nadī, vi. 110; pl., i. 112; ii. 73, 83; iv. 24, 105, 107, 108; vi. 1, 21. nadī-toya, iv. 21. nadī-vat, adv., ii. 136. napāt, ii. 27; iii. 1; v. 103; vii. 35. napuṃsaka, i. 40; ii. 96. naptr, ii. 55. Nabhāka, iii. 128. √nam:

sam:: namet, ii. 101.

namas, v. 78.

namas-kāra, i. 37, 54; ii. 123; viii. 112.

namas-kṛtvā, i. 1.

nara, pl., ii. 65; iii. 2, 3.

Narāśaṃsa, i. 107, 110; ii. 28, 115,

147; iii. 2, 3, 67.

Narāśaṃsa-vat, adj., ii. 156; f., -I, iii.

31, 32.

navaka, ii. 85; iii. 66, 75, 117.

navati, pl., vi. 115; vii. 51.

navama, ii. 56; vi. 130.

√naś, v. 17.

nașța, vii. 63. nașța-rūpa, iv. 64. nașța-samjña, vii. 84.

nāka, ii. 66. Nākula, viii. 14. nānānīya (sūkta), vi. 139. nānānvayopāya, pl., ii. 99, 119. nānāprakāra, i. 34. nānā-rūpa, v. 92; vi. 32; viii. 72. Nābhāka, iii. 56. Nābhānedistha, ii. 130. nāma-tas, vii. 49; viii. 17. nāmadheya, i. 87, 88. nāmadheya anukīrtana, i. 89. nāman, i. 76, 85; ii. 96; v. 125; viii. 85. nāma-lakṣaṇa, ii. 71. nāma ākhyata-vibhakti, pl., ii. 94. nāmānya-tva, i. 70, 72. nāmāhvāna, i. 86. nārāsamsa, f., -ī, iii. 154; vii. 139. nārī, ii. 83 ; vi. 40. nāśana, viii. 45. nāśanārtham, vii. 95. Nāsatya, vii. 6; du., iii. 21, 39; vii. 48 (?); viii. 20. nāsikāgra, viii. 113. nāsikya, viii. 118. Nāhuṣa, vi. 20, 22. nikṛt-ya, vi. 82. niksipya, vit 3 nigada, viii. 104. nigadya, vii. 13. nigama, ii. 136. nigrhīta, iv. 113. nicṛt, viii. 107. nidarsana, ii. 107, 110. nidāgha-māsu atigama, ii. 49, 54. Nidāna-samjūaka, v. 23. nidhāna, ii. 113. √nind: nindanti, vii. 37. nindā, i. 35, 49. nipāta, i. 39, 78; ii. 3 (pl.), 82, 89, 93; iii. 25, 36; iv. 54, 96; v. 162; vi. 86,135; vii. 145; viii. 52,60,129. | nu, partiele, ii. 91.

nipāta-bhāj, iv. 10, 92, 128; v. 91, 93, 107, 110 ; vi. 130 ; vii. 145. nipāta-mātra, i. 93; ii. 75, 81. nipāta-stuti, iii. 119. nipātita, ii. 134; iii. 67, 121; v. 105; vii. 21 ; viii. 40. nipātin, iv. 110, 124, 128; viii. 67, 128; f., -ī, iii. 53; vii. 39. nipātyartha, iv. 97. nibarhana, ii. 6. nimruc, ii. 10. niyama, viii. 134. niyukta, iv. 28; v. 3. niyut, *pl.*, iv. 140. niyoga, i. 36, 51; v. 75; viii. 130. nirarthaka, i. 31. nirukta, iv. 74; vi. 134. nirukta-vat, ii. 111, 112, 113. nirupta, iv. 49. nirupya, iv. 48. Nirrti, vii. 91. nirņaya, ii. 117. Nirmathya shavanīyārtha, ii. 145. nirvaktum, i. 96. nirvacana, ii. 23. nirvacas, ii. 106. nirvācya, ii. 104. nirvācya-lakṣaṇa, ii. 103. nirvṛtti, i. 44, 45. nivāsa, i. 25, 29. nivid, iii. 50, 78; viii. 100, 104. niśācara, vi. 32. nisasta, viii. 101. nisītha, iii. 10. nişappa, v. 20. Nișad, ii. 82. nişka, iii. 148, 149. √nī, i. 90; ii. 5⅓. nīyamāna, iv. 27.

√nud: anudat, iv. 23.

parā, iv. 134.

nṛ, i. 91; iii. 3; vii. 60.

nṛpa, iv. 3.

nṛpa-kṣaya, v. 19.

nṛparṣi-kula-ja, v. 57.

Nejameṣa, iii. 59.

Nema (Bhārgava), vi. 117, 118.

naipātika, i. 17, 19; ii. 71, 79.

nairukta, interpretation, ii. 119; m. pl.,

etymologists, i. 24.

nairṛta, vii. 92; viii. 67; f.,-ī, vii. 92.

Nodhas, iii. 128.

Paksin, viii. 115. pakṣi-rūpin, iv. 94. pankti, i. 130; viii. 106. √pac: papāca, iv. 126; apacyanta, v. 17. pacchas, adv., iv. 107; vi. 50; vii. 41. pañca (janāḥ), vii. 66, 69. pañcadasa, ii. 1. pañcadhā, iv. 35. paficama (svara), viii. 119. pañcarca, iv. 136; v. 28, 82, 109, 169. pañcāśat, vi. 51, 54. √path, viii. 139. Pani, pl., viii. 24, 26, 35, 36, 38. √pat, iii. 23; vii. 5, 88. abhi-, iv. 67; vii. 88. ni-, v. 149; caus. pass., nipātyate, ii. 92, 93. Patanga, viii. 75. pati, lord, vi. 73, 159; pl., i. 75; husband, i. 129; vi. 40, 52; vii. 43, 130. patita, v. 151; vii. 89, 101. pati-vrata, f., -ā, iv. 3. pati-samvanani, viii. 57. patnī, vii. 119; pl., ii. 8; iii. 6. pathi, v. 35, 140; pl., vii. 65.

Pathya, i. 128; ii. 78; vii. 93, 105; viii. 125. √pad: prati-, i. 102; iii. 150. pra-, vi. 22; vii. 43. pad, foot, viii. 34; verse, vi. 85 (v.r.). pada, step, ii. 63, 93; viii. 68; place, iv. 121; word, ii. 100, 103, 104, 111, 113, 117, 142; iii. 46; viii. 17; metrical line, vi. 17, 85; viii. 21, 42, 43. pada-jāti, ii. 114. pada-vyavāya, ii. 113. padaśas, viii. 101. pada-samghāta-ja, ii. 117. padānusārin, viii. 35. padārtha, ii. 108. paddhati, viii. 35. padma-nidhi, vi. 55. payas, vi. 23, 94; viii. 30, 31, 34. payasvinī, v. 92; viii. 72. para, adj., (madhu), iii. 117; (brahma), vi. 144; higher, viii. 92; highest, viii. 97. parama, iii. 123. parameșthin, ii. 125; viii. 45. Parākadāsa, vii. 118. parān-mukha, vi. 152. parāmarša, v. 24. parāmṛṣṭa, v. 23. parāvṛtta, iv. 46. parikīrtana, iii. 47. paricārin, iv. 21. paridevanā, i. 35, 50. paridhi-karman, vii. 11. parinisthita-karman, adj. pl., iii. 84. pari-brmhita, iii. 5. parimāņa, v. 154. parivartin, iv. 34. parișvajya, iv. 60. parisamkhyā, ii. 71.

pariksā, v. 94. parīksya, fut. part. pass., iii. 80; v. 13. parīnāma, ii. 121. Paruchepa, ii. 129; iii. 56, 125. Parusnī, vi. 96. parokṣa, iii. 141; v. 2; vii. 1, 9; viii. 52. paroksa-vat, vii. 31 (B). paroksa-vaisvadeva, v. 44. paroksokta, iv. 32 (B). Parjanya, i. 82, 117, 122; ii. 5, 36; viii. 2, 128. Parjanya agni-vivasvat, iv. 38. Parjanya anila-bhāskara, pl., vii. 28. Parvata, ii. 3; iii. 23; vi. 138; pl., viii. 128. parvata-vat, iv. 5. palāyana, ii. 109. palita, iv. 33. Pavamāna (Agni), i. 66; ii. 29; (Soma), vi. 130. pavamāna-vat, vi. 130. pavitrākhyāna, i. 36. √paś: paśyati, iii. 135; apaśyat, vi. 117. anu-, vii. 64. paśu, ii. 138; vi. 94; vii. 74; viii. 114. √1. pā, protect: pāti, ii. 39; iv. 34; v. 126 ; vii. 24. √2. pā, drink, iii. 90; vi. 102, 114; vii. 31; viii. 30. Pāka-śāsana, vi. 76; vii. 148; viii. 25. Pāka-sthāman, vi. 42. pāthā, viii. 56 pāṇi, iv. 75; vii. 102. pātṛ, ii. 39; iii. 26. pāda, ii. 5, 17, 90, 133, 145; iii. 78, 105, 126, 127, 138; v. 76, 111, 133, 135; vi. 37, 125, 129, 135, 157; vii. 8, 93, 125, 140; viii. 109; (trayah), vii. 92.

pāda-sūkta rg-ardharca-nāman, ii. 98. pādārdharca, pl., iv. 8. pādya arghya-madhuparka, v. 79. pāpa, iv. 23 (B), 68; vi. 143. pāpa-kṛchra, du., vii. 95. pāpa-cetas, viii. 28. pāpa-roga, vii. 72. pāpābhisankā, vi. 37. pāpīyas, viii. 136. pāpman, vi. 153. Pāyu, v. 127. pāra, viii. 24, 33. pārjanya, vi. 25. Pārtha, iii. 57. pārthiva, i. 99, 105; ii. 29; iii. 15, 61, 74, 76; v. 48, 61; f., -ī, ii. 72; iii. 93; vii. 17. pārthiva-madhyama, i. 101; iii. 11. pārśva, loc., v. 67. pārśvatas, vii. 151. pārśvastha, vii. 149. pālana, vi. 32. pālaya: pālayati, iii. 26. pāvaka, iv. 41; vii. 61, 99. pāvana, viii. 87, 92. pāvamāna, vi. 145, 146; f., -ī, vi. 127, 141, 144. pāśa, vi. 14, 15. pitāputra, du., v. 64. pitu, i. 111. pitr, iii. 150, 151 (A); v. 109, 128; (deva), vi. 3; (Varuna), vi. 14, 15; (Vivasvat), vi. 157; (Vāta), viii. 71, 88; pl., i. 127; ii. 123; vi. 147, `156, 157, 158, 159; vii. 19, 68, 71, 83; viii. 112, 128. pitrtva, vi. 38. pitr-deva asura, pl., vi. 160. pitta, vii. 80. pitrya, vi. 159. Piśāca, v. 146; viii. 115; f., -ī, v. 19, 22.

pīti, iii. 77. pītvā, vi. 115; viii. 31. puṃs, i. 40; ii. 96; v. 49; vi. 40. putra, iii. 83, 115; v. 78, 102, 127; vi. 68, 149; vii. 43, 49; (gṛhapateh), vii. 67. putraka, iv. 60. putra-kāma, adj., viii. 81; f., -ā, 82, 84. putra-kāmyā, iv. 24. putra-tā, iii. 115. putra-śata, vi. 28, 34. putra-śoka-paripluta, vi. 28. putrikā, iv. 110. punar-graha, ii. 97. pura, viii. 33. puramdara, iv. 76; v. 137; vi. 81, 104. Puramdhiyā, iii. 79. puras with vkr, vii. 76; with vdhā, v. 18; vii. 87; viii. 6. purastāt, viii. 123. purā, adv., v. 77; prep. with abl., ii. 9; vii. 120. purī, pl., vii. 52. purīṣa-pada, viii. 102. Purumīļha, v. 61, 68, 80. purușa (see medha), ii. 153. purusa-vigraha, v. 68. purușa-sūkta, vii. 143. Purūravas, i. 124; ii. 58; vii. 147. purodhātr, v. 6. purodhās, vi. 149. purohita, iv. 106; v. 14, 15, 126; vii. 85. puşkara, v. 154, 155. puspavat, f., -I, vi. 56. pusyat, pres. part., ii. 63. √pū: punāti, vi. 142. √pūj: prati-, iv. 115. pūjayitvā, v. 79. pūjā, v. 62.

pūta, vi. 143. pūraņārtha, ii. 90. pūruṣād, ii. 111. pūrņa, iii. 95, 9б (в). pūrva, f., -ā (tvac), vi. 106. pūrva-ja, vii. 73. pūrva-yuga, iv. 36 (v. r.). pūrvayugīna, iv. 36. pūrva-sambhūta, iv. 13. pūrvāpara, vi. 142. pūrvāparī-bhūta, i. 44. Pūṣan, i. 82, 118; ii. 2, 4, 10, 63; iii. 95, 96 (B); v. 148. prthak-karma-stuti, vi. 70. prthaktva, i. 95; ii. 28, 71; iii. 49; v. 128. prthak-prthak-stuti, adj., iii. 40. pṛthak-stuti, adj., iii. 42, 43; f., iv. 42. pṛthag-devata, iv. 124. prthivī, i. 112, 129; ii. 11, 74, 81; vii. 53. prthivī-jāta, vii. 72. pṛthivī-sthāna, i. 105. prthivy-agny-āśraya, i. 120. pṛthivy-ādi, vii. 52. Prthu-śravas, vi. 79. Práni-mātr, adj., v. 71. Práni-sükta, v. 113. pṛṣatī, *pl.*, iv. 141. Pṛṣadhra, vi. 85. prsta, v. 36. prsta-vat, v. 71. prstha, v. 75. Paijavana, v. 162. paitāmaha, vii. 148. paurușa, ii. 15; (sūkta), vii. 143; f., -ī, viii. 109. Pauloma, pl., vii. 53. Paulomī, viii. 63. pauspa, iii. 108; v. 118; vi. 43; vii. 8, 23; f., -ī, v. 114; vi. 71, 74.

pausņa-sāvitra-saumya, iv. 125. praŭga-devatā, ii. 135. prakarana, ii. 93, 96, 118. prakalpita, iii. 89. prakāśa, ii. 65; v. 22. prakāśayat, v. 22; vi. 59. prakīrtana, iv. 30. prakṛta, iii. 127. prakṛti, ii. 108. prakriyā, i. 95. praksipya, iii. 132; vi. 88, 105. pragātha, iii. 111; vi. 35, 38, 43, 50, 80, 84. pracodita, v. 75. pracyāvayat, pres. part., ii. 59. √prach, v. 69; vi. 137; viii. 26, 27, 33. prajā, ii. 27; iii. 1; pl., ii. 46; vii. 157; viii. 1, 3, 4, 18. prajā-kāma, v. 97; viii. 18. Prajāpati, i. 62, 83, 125; ii. 124; iii. 69, 72, 88 (B); v. 44, 97, 100, 101; vii. 17, 48, 137, 141; viii. 102, 127. Prajāpati-tas, vii. 50. Prajāpati-devata, viii. 108. prajārthin, iii. 32. Prajavaj-Jīvaputra, du., v. 92. Prajāvat, viii. 80. pranava, viii. 123. pranīta, vii. 67. prati-grhya, iii. 150; v. 35. pratipūrvaka, v. 90. pratiyoga, iii. 52. pratirādha, i. 37, 55. pratiloma, ii. 9. prativākya, i. 37, 50. pratisedha, i. 38, 52; ii. 92. pratihāra, viii. 123. pratīcī, vii. 115. pratīcīna, vii. 18. pratnavat, f., -ī, vi. 46.

pratyaksa, i. 11; viii. 129. pratyavaroha, i. 102. pratyākhyāta, v. 60. pratyrcam, ii. 146, 151; iii. 34; vi. 1; viii. 81, 91. prathama (svara), viii. 112, 114. pradaršita, v. 25 pradāya, vii. 99. pradista, iii. 48, 49, 81, 141; v. 11. přadhāna, i. 78; ii. 99; iv. 4, 5; v. 96; viii. 99. pradhāna-guņa-bhūta, v. 06. pradhāna-tas, v. 110; vii. 116. prapadyamāna, vii. 131. prapanna, vi. 152. prabodha, vii. 55. prabhava, i. 61. prabhā, vi. 126. prabhāva, i. 34; viii. 34. prabhutva, ii. 6; vii. 60. prabhūta, vii. 60. pramāda, i. 38, 56. pra-yat, pres. part., vii. 19. prayatna-tas, viii. 24. prayāja, vii. 74; viii. 103. prayāta, v. 72. prayukta, ii. 69. prayunjāna, viii. 134. prayoga, i. 90; v. 94; vii. 18, 110, 154; viii. 124. prayoga-tas, i. 59. prayoga-vid, i. 12. pralaya, i. 61. pralāpa, i. 37, 55. pravaksyat, v. 73. pravargya, v. 35. pravalhikā, i. 35, 57. pravāda, ii. 18; pl., iii. 46, 65 (A); iv. 32, 107. pravāda-bahula-tva, iv. 43. pravibhajya, ii. 106.

pravisya, vii. 47. pravyathita, v. 18. prasamsā, i. 35, 48. praśasya, fut. part. pass., iii. 3; gerund, iv. 60. praśāsya, iv. 95. praśna, i. 35, 50. prasanga, abl., iii. 47, 52, 68; iv. 19, 28, 81; v. 142; vi. 72; inst., iii. 53. prasangaja, iii. 28. prasanga-tas, v. 171. prasanga-parikīrtana, i. 22. prasanna, v. 19; vi. 89. prasādya, v. 18, 50, 125. prasūti, i. 96; iii. 30. Praskanva, vi. 85. prastāva, viii. 122. Prastoka, v. 124. prasvāpin, f., -ī, vi. 2. praharşita-manas, vi. 60. prahita, iv. 25; vi. 149. prahrsta, iv. 3. Prahlāda-tanaya, vii. 53. prahva, iv. 71; v. 76; vi. 54; viii. 4. prāuga, adj., iv. 92; f., -ī, vi. 17. prāk, prep. with abl., iii. 10; viii. 21. prāc, f., -I, vii. 115. Prājāpatya, iii. 69; v. 143; viii. 22, 41, 64, 80. Prājāpatya āśvamedhika, ii. 153. prānjali, v. 51; vi. 38. prānjali-sthita, viii. 4. Prāna, ii. 35; iv. 39, 40. prāņa, vii. 71; pl., vi. 144. prāņa-dṛṣṭi, viii. 135. prāṇa-bhūta, ii. 51. prāṇa-vat, vii. 82. prāņa apāņa, du., vii. 126. prātaḥ-savana, i. 115. prādāya, iii. 24. prādur with /as, v. 67; vii. 45, 63.

prādhānya, i. 6, 75; ii. 138; iii. 7; vi. 17; viii. 60. prādhānya-tas, v. 107; viii. 62 prāyaśas, iii. 151. prāyaścittārtham, viii. 69. prāsāda, vi. 56. prāsta, v. 17. priya, n., vii. 149. priyakāmyā, vi. 149. priyatva, iv. 70. prīta, iii. 103; v. 71, 137; vi. 104; vii. 46, 76, 77, 100; viii. 8. prīta ātman, iv. 55. prīti, iv. 1; vii. 149, 150. preta, vii. 13, 15, 18. preta anugamana, vii. 14. preta āsis, vi. 158. prepsu, viii. 13. praișa, i. 35, 57; ii. 152; iii. 36; viii. 100, 103. praisa-gata, ii. 154. praisa-sūkta, ii. 152, 154. Phala, viii. 134. phala-pradarsana, iii. 151. Baddha, vi. 14; f., -ā, vii. 135. baddhvā, iv. 21; vi. 88. badhyat, pres. part., v. 134. √bandh: prati-: abadhyata, vi. 14. Bandhu-prabhrti, pl., iii. 59; vii. 86. babhru, v. 33. √barh: ni: barhaya, iv. 69. barhis, i. 107; ii. 148; iii. 5. bala, i. 87; ii. 25; iii. 62; iv. 113, 132; vi. 114. bala-kāma, iii. 32. bala-kṛti, i. 87. bala-puşţi-kara, viii. 32. balavattara, v. 94.

bala-vitta, du., iii. 61. bahu, loc. pl., i. 13; iii. 82. bahutva ekatva-laksita, iii. 35. bahu-devata, i. 75; iv. 7. bahu-daiva, iii. 80. bahu-daivata, ii. 128, 133; iii. 41, 43, 128; vi. 84. bahudhā, iv. 143; v. 39, 151. bahu-prakāra, i. 19. bahu-pradhāna, iv. 8. bahu-rūpa-tva, vi. 55. bahu-vat, iii. 82; iv. 107, 108. bahuvat-stava, iii. 89. bahu-vidha, v. 63. bahu-vrīhi, ii. 105. bahu-sas, iv. 8; vi. 157. bahv-eka-dhātu-ja, ii. 103. bādhitum, vii. 54. bādhyamāna, vii. 55. bārhaspatya, iv. 9, 124; vi. 25. bāla, iv. 120. bāla-bhāva, iv. 3. Bāṣkala, pl., viii. 85. bāhuśrutya, viii. 130. bāhya\* (mantra), v. 24. bibhyat, pres. part., iv. 89. buddhi, viii. 130. buddhvā, v. 70; vii. 57. √budh: budhyeta, iii. 48; abudhyata, v. 69; bubudhe, vi. 100, 150. caus., bodhaya, vi. 37. anu-, iv. 115; vi. 36. budhna, v. 166. budhnya, v. 166. Brbu, v. 108. brhat (stotra), viii. 78; (Sāma), i. 131. brhatī, viii. 105. Brhaduktha, ii. 131; iii. 55. Brhaspati, i. 82, 122; ii. 3, 39; iii. 86, 133, 137, 156; iv. 12, 13; v. 102; vi. 110, 112, 116; vii. 137.

Brhaspati-pracodita, iii. 136. Brhaspati-stuti, iv. 85. bodhita, viii. 7. brahma-karman, v. 158. brahma-cārin, iv. 59. Brahma-jāyā, ii. 82; viii. 36. Brahmanas-pati, i. 122; ii. 2; iii. 66, 71. brahman, n., supreme soul, i. 62; ii. 40, 119; vii. 109; viii. 140; prayer, iii. 18; viii. 93; priestly caste, v. 126; m., priest, v. 125; vii. 70. brahmarși-tā, iv. 95. brahma-vādin, f., -ī, female seer, ii. 84. brahma-han, vi. 152. brāhma, ii. 125; viii. 98; f., -ī, iv. 113; vi. 152; viii. 109. Brāhmaṇa, n., i. 41; v. 25, 157; vi. 117, 129; vii. 72; viii. 100, 110; m., v. 158.brāhmaņa-kumāra, v. 15. brāhmaņa-śāsana, vii. 14. brāhmaņaspatya, iii. 107. Brāhmaņa ukta, v. 11. bruvat, vi. 20. √brū: abrūtām, iii. 21. nir-: brūyāt, ii. 106. Bhakta, iv. 25. bhakti, i. 6, 73, 76, 77. bhakti-tas, v. 172. √bhaks: bhaksayet, vii. 31. bhakṣayitvā, vi. 103. Bhaga, ii. 10, 62; v. 147; vi. 8; vii. 114; viii. 128. Bhaga-daivata, v. 169. bhagavat, v. 78. bhaga antara, vii. 46. √bhaj, i. 5, 18, 78, 88, 113; ii. 73, 74, 76, 80, 81; iii. 14; vii. 65, 143. vi-, vii. 112; viii. 29. √bhan: bhanyate, iii. 54.

bhavodvigna, viii. 35. Bharadvāja, ii. 63; iii. 128; iv. 98 (pl.), v. 102, 124, 137, 139, 140. bhartr, vii. 1, 47, 133. bhavat, pres. part., i. 61; m., v. 126. bhavişya, i. 40; iv. 29. bhavya, i. 40, 61. bhāga, m., iii. 89, 136; vi. 21, 22; viii. 20. bhāga, adj., iii. 45, 51; v. 167; f., -ī, iii. 98. bhāj (sūktasya), i. 100. bhāt, pres. part., ii. 63. Bhārata, v. 83. Bhāratī, iii. 13; v. 101. Bhārgava, ii. 51; viii. 70; f., -ī, iv. 11. Bhārmyaśva, vi. 46; viii. 12. bhāryā, v. 59; viii. 19. Bhāllaveyī, v. 159. bhāva, i. 75; iii. 21; iv. 59, 68, 73; vi. 38; viii. 21. bhāva-pradhāna, ii. 121. Bhāvayavya, iii. 150, 155, 156. Bhāvayavya-suta, iii. 143. bhāva-vikāra-ja, ii. 122. bhāva-vṛtta, ii. 86, 120; v. 87, 112; vii. 123, 140; viii. 46, 56, 59, 66, QI. bhāva-vṛtti, vii. 135. Bhāvya, iii. 140. √bhāṣ: abhāṣata: abhi-, v. 100. prati-, iv. 12. bhāsayat, ii. 62. bhāskara, vii. 28. bhittvä, vii. 52. √bhid: bibhiduh, vi. 64; bhinddhi, vii. 149; abhinat, vii. 150. bhinna (sūkta), i. 20. bhisaj, vii. 154. bhīta, iv. 69, 89.

bhīma-parākrama, iv. 67. √bhuj: bhuñjate: upa-, viii. 115. bhurij, viii. 107. bhuvana, vii. 60. bhū, ii. 73; vii. 5, 93, 101. √bhū: bhūt, vi. 57, 90. sam-, perf., v. 150; vii. 6. 1. bhūta, perf. part., past, i. 40, 61. 2. bhūta, n., being, ii. 24; iii. 24, 30; vii. 128. bhūta-karaņa, viii. 85. bhūta-vat, iv. 29. Bhūtāmśa, viii. 18, 19. bhūti, iii. 32. bhūpati, v. 19. bhūmi, v. 111, 123; viii. 47. √bhr: bibharti, viii. 76. Bhṛgu, v. 99; pl., i. 128; iv. 98; vi. 156; viii. 125. bhrsam, adv., iv. 23. bheşajārtham, vii. 91. bhaisajya, viii. 64. bhoja, vi. 42; pl., iv. 98; viii. 23. √bhrāj: bhrājate, i. 93. bhrātṛ (madhyama), iv. 33; (yavīyas), iv. 112; (kanīyas), vii. 13; du., vii. 155; pl. (catvāraḥ), iii. 59; (trayaḥ), iv. 32 (B); vii. 89; (Marutah), iv. 51; (vṛkṇāḥ), vii. 61; (pūrvajāḥ) vii. 73,77. bhrū, viii. 113, 117. Makha, i. 115; iii. 45. mangala, i. 25, 32. √majj: majjati: ni-, iii. 24. majjā, vii. 79. mani, v. 123.

maṇḍala, iii. 28, 116; v. 103; vi. 39,

130, 145.

mandūka, pl., i. 109; vi. 27. mata, iii. 122; v. 56. mati, iii. 144. matta, vii. 23. matsya, v. 152. √math: mathyati (=nassive), iii. 62. mathyamāna, iii. 64 (B). √mad: mādayase, iv. 78. mad-grha, m. pl., vi. 55. mad-devata, vii. 74. mad-devatya, vii. 74 madhu, iii. 17, 19, 21, 96 (B), 123; iv. 126; vi. 145. Madhuchandas, ii. 126; iii. 57. madhya, iii. 116; loc. sing., iv. 134 (v. r.); viii. 113, 137. madhyamdina, ii. 9; vii. 121. madhya-bhāga, ii. 31. madhyama, i. 66, 69, 93, 94, 99, 130; ii. 26, 38, 41, 43, 45, 72, 85; iii. 76, 99 (Agni), 116, 120 (Agni); iv. 33; v. 10 (Agni), 35 (Agni), 43 (Vāc), 48 (Agni), 49 (Vāc), 88 (Pṛthivī), 166; vi. 11 (Agni), 128, 129, 155 (Yama); vii. 33 (Agni), 106, 107 (Vāc), 142 (Agni); viii. 39 (Agni). madhyama-sthāna, i. 103, 121; ii. 7; iii. 74. √man: manvate, i. 24; manyate, iii. 76, 112, 130, 155, 156; manyete, iii. 100; mene, iv. 4, 18. mana-āvartana, vii. 90. manas, v. 54, 55, 60, 65, 73; vii. 71, 82, 85; viii. 76, 132. Manu, ii. 12, 130; iii. 55, 121; vii. 2, 103, 107. manuşya, pl., v. 9; vii. 68, 71. mano-vāg-deha-bhojana, pl., vi. 143. mantra, m., i. 80, 86, 87, 119; ii. 20, 21, 68, 101, 110, 112, 118, 132; | mahā-nadī, vi. 96.

iii. 37, 46, 48; v. 58, 94, 95, 96; vi. 157; vii. 16, 45, 110, 138; viii. 109, 124, 131, 138; n., ii. 132; viii. 129. mantra-tas, vii. 17. mantra-darsin, i. 34; v. 66. mantra-dṛś, i. 1; v. 58. mantra-dṛṣṭi, i. 3. mantra-daivata-vid, viii. 133. mantra-prayoga, v. 94. mantraya, den. verb: anu-: amantrayat, v. 128. upa-: mantrayām cakre, v. 20. mantra-vittama, ii. 122. mantra-vid, i. 22, 90; v. 93. mantravin-mantravittama, iii. 133. mandu, ii. 141 ; *du.*, -ū, ii. 142. mandra (svara), viii. 113, 115, 119, 120. mandra-karşana-samyukta, viii. 113. mandra-sthāna-samāhita, viii. 120. manyamāna, iv. 121. Manyu, i. 123; ii. 52; iv. 134. manvāna, vi. 112. Mamatā, iv. 11. Mamatā-suta, iii. 56. Marīci, v. 143. Marut, pl., i. 83, 103, 117, 127; ii. 35; iii. 37, 74, 75, 107; vii. 105. Marut-pati, vi. 113. marutvat, iii. 94; iv. 56. Marud-gaṇa, ii. 144; v. 67. Marud-gaņa-pradhāna, ii. 141, 143, 144. mahat, viii. 140. mahartvij, vii. 113. maharşi, i. 81; v. 65; viji. 137. mahātapas, iv. 25. mahā-doşa, iv. 119. mahā-dyuti, v. 147, 152. mahā-nagnī, i. 55.

mahā-nāmnī, pl. (ṛcaḥ), viii. 98, 100. mahā-yajña, iv. 112. mahā-yaśas, v. 152. mahā-vīra, v. 34, 35. mahiman, v. 164. mahişī, v. 56, 63. mahendra, ii. 144. mahendra-sadana, iv. 76. mahauşadhi, viii. 56. √mā: pass., mīyate, v. 153. nir-: -mimīte, vii. 129. māṃsa, iv. 29; vii. 78. mātā-putra, du., iv. 39. mātṛ, vi. 90; vii. 97. mātr-tva, vi. 38, 91. mādhyamika (gaņa), iii. 25. māna, v. 153. mānasa, vii. 21; viii. 69. Mānya, iv. 52; v. 153. mānyava, vii. 117. māmaka, vii. 44. māyā, ii. 42. māyā-bala, vii. 88. māvā-bheda, viii. 75, 76. māyāvin, vii. 86. Mārīca, v. 143. māruta, iii. 107 (MSS.). mārutaindra, iv. 44. mās, loc., māsi māsi, ii. 52. māsa, ii. 56; iv. 34. māsa-kṛt, ii. 112. māsika, ii. 56. māhātmya, i. 70. māhitra (sūkta), viii. 86. mita, measured, viii. 109. mitākṣara, ii. 90, 92. Mitra, i. 123; ii. 4, 48; v. 147, 148; vii. 114. Mitrātithi, vii. 35. Mitrāryaman, du., vi. 81. Mitrā-varuņa, du., i. 83; iii. 94.

Mitrā - varuņa - dakṣa amśa - tuvijāta bhaga aryaman, pl., iv. 82. mitrī-kṛtya, ii. 48. mithuna, vi. 162; vii. 1. √mī: mīyante: pra-, iv. 120. mīna, vi. 88. mukha, v. 1; vi. 102, 151. mukhya, iii. 37. mukhyatama, ii. 8. √muc: mumucuh, vi. 89. pra-: mocire, vi. 15. mud, f., v. 53. Mudgala, vi. 46; viii. 12, 90. mudhā, vii. 43. muni, iii. 106, 115; v. 144; vii. 47. muni-sattama, viii. 18. musala, iii. 101. musalolūkhala, du., i. 113. √muh: mumoha, vii. 88. muhūrta, iv. 66; v. 149; vii. 157. mūrta, ii. 32. mūrtimat, vii. 146. mūrdhan, iv. 60, 120; viii. 112, 116. mūrdhanvat, ii. 18. mrga, iv. 89. mṛta, vii. 35. mṛta-patnī, vii. 13. mrta-sista, vii. II. Mṛtyu, i. 122; ii. 59; vii. 10, 16. √mṛs: mamarṣa, iv. 13. megha, iv. 41 (B); v. 166. medas, vii. 78. medha (puruṣasya), ii. 153. medhā, ii. 84. Medhātithi, ii. 64, 130, 155, 157; iii. 55. medhā-sūkta, viii. 58. medhya (aśva), iv. 27. maitra, f., -ī, iv. 17, 123. maitrāvaruņa, ii. 127; iii. 105; iv. 125; f., -ī, vi. 65, 72, 124.

Maitrāvaruņi, v. 160. maithuna, iv. 12; vi. 154; vii. 4, 133. mohita, vii. 54. Yakşa, vii. 68. yakşma-nāśa, vii. 154.

yakşma-nāśana, viii. 64, 68. yakşma-nāśin, f., -ī, vii. 133. yakşyamāņa, v. 50. √yaj, pres., viii. 111; fut., vi. 21; perf., vii. 59; viii. 7; caus., v. 53; viii. 5. yajat, vi. 58. yajamāna, vi. 72; vii. 70; viii. 80. yajus, ii. 152, 153, 154; viii. 110, 130. yajña, iii. 136; v. 158; vii. 31, 74, 77, 113; viii. 130, 135. yajñārtham, vii. 143. yajñiya, vii. 72.

yajvan, vi. 73, 74. √yat: yateta, ii. 119. yathā-kramam, ii. 71.

yathā-nyāyam, ii. 23. yathā-rūpam, vii. 138.

yathā-vākyam, ii. 122. yathā-vidhi, viii. 6.

yathā-sthānam, ii. 72; vii. 52.

yadrchayā, v. 99. yad-daivata, viii. 103.

√yam: yachati, iii. 1.

pra-: ayachat, ii. 25; vi. 162. Yama, i. 123; ii. 11, 47; iii. 58; vi.

154, 155, 157, 158, 159, 163; viii. **48.** 

yama, twin, vi. 163. Yama-putra, ii. 60.

Yama-Yamī, du., vi. 163.

Yamī, i. 128; ii. 77, 83; vi. 154.

yava, vi. 58.

yaviştha, vii. 61. yaviyas, iv. 112.

yaśasvinī, iv. 57; v. 54. yahu, iii. 64 (B).

√yā:

abhi-: ayāt, vi. 110; vii. 104; ayus, vii. 90; viii. 20.

√yāc: ayācatam, iii. 20.

yācnā, i. 35, 49.

yājamāna, *adj.*, vii. 138.

Yājñika, pl., viii. 99.

yājya, v. 55.

yājyā, ii. 138.

yājyārcita, v. 64.

yāt, pres. part., viii. 87.

yāthātathya, i. 4.

yādrchika, i. 30. yādrś, vii. 134.

yāvat, *adj.*, viii. 19.

yukta, iv. 24.

yuga, vi. 105.

yugapat, v. 98; vi. 54; viii. 37.

yuga-paryanta, adj., viii. 98; -m, adv.,

iii. 24.

yugma, iv. 44; vii. 30; viii. 29.

√yuj:

ni-: ayojayat, v. 74.

pra-: yujyante, vii. 15; yunkte,

viii. 131.

sam: yojayet, i. 118.

yuddha, iv. 131.

yuddhādi, v. 134.

yuddhopakarana, v. 128.

yudh, v. 124, 125; vii. 63.

yudhyat, pres. part., viii. 13.

yuyutsu, v. 135.

yuva-kāmyā, vi. 77.

yuvam: acc., yuşmān, viii. 27.

yūpa, iv. 101.

yūpavat, iii. 28.

yoga, vii. 88, 109; viii. 84, 130, 136.

yogitva, iii. 115.

yotsyamāna, vi. 111.

yoddhr, v. 127. yodhayat, *pres. part.*, iv. 132. yoni, i. 62; viii. 140. yaupa, f., -I, iv. 100. yauvana, vi. 55; vii. 44.

Rakṣas, viii. 115. rakşo-bhūta, vi. 34. rakso-han, vi. 134. rajata, vii. 78. rajas, pl. (trīņi), ii. 63. raņa-devatā, v. 131. rati, vi. 55. ratna, v. 123; vi. 52. ratha, i. 84, 110; iii. 86, 95, 147, 149; v. 14, 15, 123; viii. 12, 35. ratha-gopa, v. 131. ratha-chidra, vi. 105. Rathamtara, i. 116; viii. 78. Ratha-prostha, vii. 85. Rathaviti, v. 50, 73, 74, 77. Rathaspati, viii. 127. rathābhimarśana, v. 112. rathītara, iv. 73. rapas, vii. 95; viii. 50. √rabh: rebhe: ā-, vii. 54. √ram: ramaye, vi. 54. ramya, v. 75. rayimat, iv. 72. rava, ii. 35, 42. ravi, iii. 10, 17. raśmi, i. 63, 68, 94; ii. 62, 67; iii. 17; iv. 38; v. 130; pl. (sapta), iv. 33. rasa, i. 68; ii. 32; vii. 127. rasādāna, ii. 6. Rasā-pāra-nivāsin, viii. 24. rahasya, vi. 129. rahah-samyoga-kamya, iv. 57. Rākā, i. 128; ii. 78.

Rākā-Sinīvālī, du., iv. 87. rākṣasa, *pl.*, v. 145; vii. 68. rāksoghna, vi. 28. rākṣoghna āgneya, viii. 40, 65. rājan (Varuņa), vi. 14, (Nāhuṣa) 20, (Kurunga) 44, 138. rāja-putra, vii. 155, 156. rāja-putrī, v. 53, 54. rāja-yaksma-han, viii. 64. rājarṣi, iii. 54; iv. 98; v. 29, 50; vi. 51; vii. 2, 147. rājñī, iv. 2. rājya, vii. 54, 157; viii. I, 4, 5. rātri, iv. 132; v. 84; vi. 11. Rātri-saṃstāva, iii. 105. Rātrī, i. 112; ii. 74, 84; v. 74, 75; viii. 44. Rātry-uṣas, du., iii. 138. √rādh : rādhyate, viii. 98. rāstra, viii. 2 (v. r.). rāsabha, iv. 141. Rāhūgaņa, ii. 45. riktha, iv. 111. √ribh: ribhyate, iii. 96 (B). riramsu, iv. 58, 59. rukma, v. 72. rukma-vaksas, v. 68. √rud: arodīt, ii. 34. Rudra, i. 103, 122; ii. 4, 33; pl., i. 127; v. 47; viii. 128. Rudra-patnī, v. 46. Rudra-sūnu, v. 69. ruvat, ii. 59. √ruh: rohati, vii. 13. adhi-, ii. 67. ā-: ruroha, vii. 4. rūdhi-gata, ii. 102. rūpa, form, ii. 119; iii. 76; iv. 18; viii. 111; grammatical form, ii. 158; iii. 4. rūpa-kṛt, i. 84.

rūpavattā, vii. 45. rūpavad-bhārya, ii. 107. rūpa-vikartṛ, iii. 25. rūpa-vīrya, *pl.*, iv. 134. rūpa-sampanna, iii. 144. retas, iv. 111; v. 149. raivata, ii. 13. roga-ghna, iii. 113. rogāpanutti, iii. 114. Rodasī, i. 129; ii. 78, 143; du., i. 83, 113; iv. 6, 98; vii. 94, 95, 126; viii. 125. roman, iv. 2; vii. 78. Romaśā, ii. 77, 83; iii. 155, 156. roha, i. 102. rohit, pl., iv. 140. raudasī, v. 117. raudra, iii. 139; v. 173; f., -ī, iii. 108; v. 38. raudra-saurya ausasa, iv. 99. raupya, vii. 52. Rausama, v. 34. √laks, v. 154; vii. 140. upa-, i. 12; viii. 79.

lakṣaṇa-saṃpad, i. II. laksita, viii. 81. labdha-vat, perf. part., v. 66. labdhāsu, vii. 102. √labh, vi. 68; vii. 50; viii. 18. upa-, iii. 134; iv. 52. lākṣa, adj., viii. 51 (v. r. lākṣā). Lākṣā, i. 129; ii. 84. lāba, adj., viii. 40. linga, i. 45, 86, 87; ii. 96, 97, 100, 102, 118; iii. 110; viii. 21, 81, 104. linga-tas, i. 20; iii. 39; vi. 69. linga-bhāj, iii. III. linga-vākya, v. 93. linga-vākya-vikāra, vii. 108 (B). lingokta-daivata, iv. 129; viii. 65.

Luśa, ii. 129; iii. 55. loka, pl., i. 130; ii. 62; vii. 127; (trayah), i. 90, 101; ii. 50; vi. 121; du., i. 92. loka adipati, pl. (trayah), i. 73. loka adhipati, pl. (trayaḥ), viii. 121. lopa, ii. 116. Lopāmudrā, ii. 83; iv. 57. laukika, ii. 101. laukya, i. 4. laulya, viii. 31. Vamsaja, vi. 39, 58. vamsya, vi. 142. vaktu-kāma, vii. 84. √vac: vakṣyāmi, i. 1; iv. 32 (B); (mā) vocaḥ, iii. 19; ūca, vii. 66; ucyate, iii. 153 (A). pra-: vaksyāmi, i. 85. prati-: ūcuḥ, vi. 21. vacana-linga, du., i. 43. vajra, i. 84, 87; iii. 23; iv. 5; vi. 82, 123, 150; vii. 25, 149, 150. vajra-dhrk, vii. 32. vajra-samstava, vi. 120. vajrin, iii. 23, 115. √vad: vadati, iv. 17. abhi-: vadanti, viii. 96; avādayatām, v. 65. ·vi-pra-, iv. 10. sam-: ūde, ii. 85; ūdire, iv. 105; vi. 89; vii. 81. √vadh: (mā) vadhīḥ, iv. 52; vadhīt, iii. 21. vadhū, iii. 147; vi. 51; vii. 131, 132. vadhūmat, iii. 149. vana, vi. 35, 101, 138; viii. 2; vanānām (pati), iii. 26 Vanaspati, i. 66, 109; ii. 150; iii. 26,

27; vii. 62.

√vand: vavande, iv. 2.

√vap: nir-: upyate, i. 78, 119; vapante, ii. 16. vapus, iv. 66. vayas, bird, v. 146. vara, boon, iii. 24; iv. 71, 74; vi. 54; vii. 50, 65, 76. vara-dāna, vii. 132. varistha, vii. 87. Varisthā, v. 144. Varuna, i. 117, 118, 122; ii. 2, 4, 11, 32; v. 98, 147, 148; vii. 114. Varuṇa-daivata, vi. 93 (v. r. -devata). Varuṇa-mitra-deva, iv. 6. Varuņānī, iii. 92. Varuna aryama-mitra, pl., iii. 107; vi. 50; viii. 86. Varuna indra agni-soma, pl., viii. 41. varga, i. 5; ii. 85, 86, 87; vii. 116. varna, letter, ii. 116; caste, vii. 15. varņa-gotra ādika, iii. 145. varņa-gotra avirodha, iii. 144. varņa-saṃghāta, ii. 117. vartantī, pres. part., vi. 137. vartin, f., -ī, iii. 12. varmin, v. 129. varșa, *n. pl.*, vii. 42. varsa-sahasra, vi. 20. varṣā, *pl*., ii. 13. varşiştha, ii. 67. Vala, vi. 64. vaśa, ii. 93. Vaśa, vi. 79. vaṣaṭ-kāra, vii. 61; viii. 111. √vas: vasati, iii. 134; uvāsa, vii. 43; üşatuh, vi. 35. ni-, vii. 147. vasat, pr. part., vi. 36. vasati, f., the root vas, v. 156. vasanta, i. 115. vasantī, *pres. part.*, vi. 40.

Vasistha, ii. 62, 130; iii. 128; iv. 98, 119; v. 150, 151, 154, 157, 158, 163; vi. 11, 34. Vasiṣṭha-dveṣin, f., -ī, iv. 117. Vasistha-śāpa, vii. 59. Vasistha agastya, du., v. 164. vasu, n., v. 63, 139; vi. 85. Vasu, m. pl., i. 116; ii. 12; viii. 125. Vasukarņa, iii. 55. Vasukra, vii. 30. √vah, vi. 21, 22; vii. 65. ā-: avāhayat, iii. 133. vahana, i. 119. vāk-pūrva, viii. 111. vāk-prāṇa, du., iv. 39. vākya, ii. 88, 89, 100, 117; viii. 68. vākya-ja, ii. 104. vākyārtha-nirņaya, ii. 117. vākyārtha-darśanārthīya, i. 41. vāk-sūkta, viii. 43. vāg-devatya, ii. 125; viii. 122. vāg-vidvas, vii. III. vāc, i. 74, 128; ii. 39, 44, 50, 72, 76, 79, 81, 84, 138; iii. 12, 14; iv. 36, 39, 72, 85, 113, 114, 115, 116; v. 2, 98, 100; vi. 121, 152; vii. 71, 106, 107; viii. 8, 76, 91. Vācaspati, i. 125; ii. 44; iii. 71. vācya, i. 62; ii. 96. Vāja, iii. 83; vi. 135. vājin, vii. 3; pl., ii. 12; iv. 141, 142. vājina-daivata, v. 167. Vāta, i. 125; ii. 5. Vātajūti, viii. 127. Vāta-deva, viii. 49. vādhūya, vii. 134. Vādhryaśva, ii. 155. vāma, iv. 33. vāma-tas, iv. 89. Vāmadeva, ii. 40; iii. 57; iv. 132. vāyavya, i. 87; ii. 127; viii. 49 (v. r. A).

Vāyu, i. 5, 68, 69, 82, 122; ii. 2, 4, 16, 32, 124; iii. 94. Vāyu-devata, viii. 108, 122. vār, water, iv. 38. vāruņa, iii. 98; (jana), vi. 13. Vāruņi (=Vasistha), vi. 24, 33. Vārasikha, pl., v. 124, 125, 136, 137. vāriṣākapa (=Vārṣākapa), ii. 69. vārya, iv. 74. vārsasahasrika, vi. 22. vārsākapa, vii. 141. vārsika, viii. 6. √vāś: vavāśa, iv. 93. vāsatīvara, v. 149. vāsas, iv. 30, 41 (B); vi. 52; vii. 132. Vāsistha, pl., v. 159. vāstu, ii. 43. Vāstospati, i. 123; ii. 43; vi. 48. vāstospatya, vi. 2. vāhana, i. 74; iii. 85; iv. 143. vāhanārtha, iii. 147. vimásti, ii. 94; v. 30. vikarşa, viii. 120. vikāra, ii. 121; vii. 108 (B). Vikunthā, vii. 49. vikramya, vi. 122. vikrīnat, pres. part., iv. 133. vigraha, ii. 106, 112. √vic: vi- : vecayanti, ii. 94. vicikitsita, ii. 141, 144. vicetana, iv. 113.

vicikitsita, ii. 141, 144.
vicetana, iv. 113:
vichandas, viii. 109.
vijana, vi. 99.
vijara aroga, vii. 47.
vijñāna, iii. 137; vii. 110.
vijñāya, vii. 3.
vitata (yajña), v. 53.
vitta, ii. 30.
✓1. vid, to know:
adhi-: vetti, ii. 30.

 $\sqrt{2}$ . vid, to find: anu-, vii. 112. Vidathi, v. 102. vidita, i. 33; viii. 76. viditvā, iv. 1; vi. 38; vii. 4; viii. 28. vidyā, iii. 142. vidyut, i. 54, 94; ii. 33. vidvas, vii. 112, 113. Vidhātṛ, i. 126; v. 147; viii. 70, 126. vidhi, v. 94. vidhi-dṛṣṭa, iv. 77; v. 24. vidhi-vat, vi. 114. vidhūya, vii. 77. Vinatā, v. 144. vināśana, ii. 121; viii. 50. viniksipya, v. 84. viniyoga, vii. 113; viii. 10. vinirjita, v. 125. viniścaya, iii. 29. Vipāţ-chutudrī, du., iv. 106. Vipāś, i. 114. vipula, v. 70. viprakṛṣṭa, ii. 100. vipravāda, ii. 131. viphala, v. 82. vibhakta, iv. 6. vibhakta-stuti, iii. 41, 82. vibhakti, i. 43, 45; ii. 94. vibhajya, vii. 120. vibhava, vii. 132. vibhāga, ii. 20. Vibhindu, vi. 42. vibhu, vi. 113. vibhūti, i. 71; iii. 123; iv. 37. vibhūti-sthāna-janma, i. 96. vibhūti-sthāna-saṃbhava, i. 104; ii. 20. Vibhvan, iii. 83. Vimada, iii. 128. vimāna, i. 121. viyogārtham, vii. 149. virāga, vii. 132.

virāj, viii. 107. vilapat, pres. part., vi. 33. vilapita, i. 36. vilāpa, i. 53. vivara, vi. 123. Vivasvat, ii. 47; v. 147; vi. 68, 162, 163; vii. 2, 4, 7, 119; viii. 127. Vivasvat-suta, vi. 154. vivikta, iii. 20. vivicya, viii. 139. vividha, iv. 31; v. 139; vii. 50. vividhą ąyudha, pl., vii. 111. √vis: visati, viii. 140. ā-: avišat, viii. 2. prag: aviśat, vi. 12; vii. 62. upa-: viveśa, v. 22. ni-, caus., ii. 100. visati = the root vis, ii. 69. viśasya, iv. 30. viścza, ii. 109. viścsa-tas, vii. 138. viśesa-vācin, ii. 110. viśva, ii. 134; pl., viśve (scil., devāḥ), ii. 12; vii. 41; (devāḥ), i. 84; iii. 95; iv. 98; v. 97, 155; vii. 76; viii. 106; (divaukasas), vii. 118; viśvān (devān), iii. 44; viśvaiḥ, iii. 60; (devaih), viii. 62; viśveṣām, iii. 6; viii. 106; (scil., devānām), viii. 10. Viśva-karman, i. 123; ii. 49; vi. 56. viśva-bhaisajya, adj., viii. 50. viśva-rūpa, iv. 142; vi. 152. viéva-rūpa-dhṛk, vi. 149. viśva-linga, ii. 128; iii. 33, 42, 43. Viśvavārā, ii. 82. Viśvā, v. 144. viśvātman, iv. 121. Viśvānara, i. 127; ii. 66. Viévāmitra, ii. 48, 131, 157; iv. 105 115, 118.

Viśvāmitra-vacas, iv. 108. Višvāvasu, vii. 130. visve-deva-gaņa, pl., iii. 136. visvesa, viii. 140. vișa, vii. 44. vișa-ghna, iv. 64. viṣaya, i. 120; viii. 107. vişa-sankā, iv. 64. visnāti = the root vis, ii. 69. Viṣṇu, i. 82, 117; ii. 2, 11, 64, 70; iii. 59; v. 148; vi. 122, 123. Visnu-nyanga, v. 90. visamvāda, v. 95. visarga, iv. 38. visrjat, pres. part., i. 93; ii. 58. vistara, i. 79, 80. vistāra, viii. 32. vispasta, viii. 88. vismaya, i. 38, 57. vismita, v. 69. Vihavya, ii. 131 ; iii. 57. vihita, viii. 135• vihīna, vii. 150. vīdvanga, iii. 147. vīrya, vii. 54, 60. vīrya-vat, v. 149. √vŗ, to choose, v. 33, 51; vi. 38, 54. vṛkṇa, vii. 61. vrkta-barhis, i. 65. vrksa-droni, v. 83. √vrt: anu-: vartante, iii. 6. upa-: varteta, vi. 145. ni-: avartata, v. 60; vartetām, v. 61. pari-: vartate, i. 120. vrta, iv. 23; vii. 151. vṛtta, ∀. 60. vrtti, ii. 109. Vṛtra, ii. 6 ; vi. 112, 121, 122. Vrtra-bhayārdita, vi. 109. Vrtra-śańkā, vii. 113.

Vrtra-han, iv. 126; vi. 110. vṛddhi, ii. 121. Vṛśa (Jāna), v. 14, 18, 19. √vṛṣ: varṣati, i. 68; iv. 34; vii. 24; vavarșa, viii. 2. vṛṣan, ii. 66, 67; vii. 141. vṛṣabha, i. 111; iii. 148; vi. 52; viii. Vṛṣākapāyī, ii. 8, 10, 80; vii. 120. Vṛṣākapi, ii. 10, 67, 68. vrsti, ii. 33. vṛṣṭi-kāma ijyā, viii. 5. vṛṣṭy-artham, viii. 9. vega, vii. 5. veda, v. 58; pl., ii. 44. veda-pitr, v. 58. vedārtha-tattva, vii. IIC. vedi, vii. 32. √ven: venati, ii. 51. Vena, ii. 51. vevesti, the frequentative of the root vis, ii. 69. Vaikhānasa, ii. 29. Vaidadaśvi, du., v. 62. vaidika, i. 4, 23. Vaideha, vii. 58, 59. vaidyuta, iii. 77; viii. 44. vainya, viii. 41. vairāja, i. 116. vairūpa, ii. 13. Vairūpa, m. pl., viii. 37. vairūpya, i. 26. vaivāhika, vii. 138. vaividhya, i. 14, 16. vaisvakarmaņa, vii. 117. vaiśvadeva, ii. 81, 125, 128, 132, 133; iii. 33, 42, 47, 51, 122, 131, 141; iv. 7, 8, 31, 42; v. 175; viii. 128; f., -ī, iii. 99; iv. 9, 123; v. 106, 174; vi. 133. vaisvadevaka, ii. 127.

vaiśvadevata, viii. 123. vaiśvadevya, vii. 39. Vaiśvānara, i. 67, 97, 106; ii. 11; iv. 97, 102; v. 104; vi. 46; vii. 61, 142; viii. 127. Vaiśvānara-stuti, i. 99. vaiśvānarīya, i. 99, 102; iii. 117, 129; iv. 96; v. 161. vaisnava, iii. 93; viii. 102. vaisnavya, viii. 102 (v. r.). volhr, iii. 50, 79. Vyaṃsa, vi. 77; vii. 58. vyañjana, ii. 116. vyañjita, i. 64. vyatikīrņa, ii. 104. vyatyaya, vi. 17. vyapekṣā, v. 24. vyapohitum, vi. 140. vyavasthita, ii. 34; vi. III, II2; vii. vyasta, ii. 123, 124; iii. 14, 60; viii. 124. vyākhyāta, vi. 129. vyāptimattva, i. 98. vyāhṛti, ii. 123. vyāhṛti-daivata, ii. 123. vyutpatti, ii. 108. vyoman, i. 93; ii. 32, 42, 56; iii. 14; iv. 46, 66. √vraj: avrajat: anu-, iv. 3. vraja, viii. 27. vrajat, pres. part., ii. 52; iii. 143; iv. 117. vranita, iii. 135. vraścanī, iv. 101. Samyu, v. 109. √śaṃs, iii. 2, 104, 140, 150; iv. 17;

v. 140; vi. 53, 120, 139, 160; vii.

23, 96.

anu-: śamsati, i. 103. pra-: śamsati, iii. 101. √śak: aśakat, vi. 122. śaka, iv. 41 (B). śakata, v. 31; vi. 105, 138. **śakuni, i. 109.** . śakti, ii. 32. Sakti, iv. 112. śakti-prakāśana, viii. 10. śakti-mat-tā, vii. 60. śakra, iii. 38; iv. 3, 70; vi. 53, 104, 114; vii. 29, 30. śakvarī, i. 131. śańkha-nidhi, vi. 55. Sacīpati, iii. 20; iv. 74; v. 138; vi. 53, 137. Sacī-sahāya, iv. 1. śata, iii. 148, 149; viii. 2. śata-kratu, iv. 46, 52; vi. 15. śata-dhā, iv. 120. śata-yojana, viii. 32. satarcin, iii. 114, 116. śatru, v. 127; vii. 60, 84. Samtanu, vii. 155, 156; viii. 1, 3, 6. śamnomitrīya, f., -ā, iii. 79. √sap: sapate, vi. 33. śaptu-kāma, vi. 37. Sabara, viii. 72. śabda, ii. 99, 109; iii. 80. śabda-rūpa, ii. 108. śamyā-mātra, v. 152. √śam: śāmayat: pra-, iv. 53. śarad, i. 115. śarīra, iv. 40; vii. 101. śarīra-pāta, vi. 89. śarīrin, f., -ņī, v. 98. śarkara, vii. 79. śarma, ii. 46. Saryaņāvatī, iii. 23. śalyaka, vi. 106.

Sasīyasī, v. 61, 64, 80. Saśvatī, ii. 83; vi. 40. √śas: śasyate, iii. 33; v. 175; vi. 108. śastra, i. 102; iv. 22; v. 175. śākinī, vi. 138. śākvara, i. 131. śānti, viii. 90. śānty-artham, vii. 15, 21, 94; viii. 87. śāpa, i. 39, 49; vi. 34. Sārnga, pl., viii. 54. Sāryāta, ii. 129; iii. 55. śālāmukhya, vii. 67. śāśvata, iii. 106; v. 126. √śās: anu-: aśāt, iv. 131; śāsati, 3. sing., vii. 37. ā-: śāste, v. 135; vi. 31; vii. 11, 12, 19, 134, 136; viii. 82. śāstra-vid, iii. 48. √siks, iii. 84; viii. 4. śitāman, ii. 114. śiras, iii. 21, 22, 23; iv. 22; v. 15; vi. 36, 150. śiśira, ii. 13. śiśu, v. 16; vi. 139. śiṣya, *pl.*, iii. 83. śītauṣṇa-varṣa-dātṛ, vii. 28. śukra, iv. 12; v. 99, 151; vii. 5, 6, 78. śukra, *adj.*, vi. 144. śukra-pratisedha, iv. 13. śukra-samkara, iv. 13. śukla, v. 80. śuci (Agni), i. 66; iii. 129. Sutudrī, i. 114. śuna, v. 8. śuna-devī, v. 7. Śunaḥ-śepa, i. 54; ii. 115; iii. 103. śunāsīra, sing., v. 8; du., i. 114; v. 8, 9. śubhas-pati, du., v. 84; vii. 43. śuśrūșu, vi. 142.

śūla-sthūṇā, pl., iv. 30. śesa, viii. 50; pl., vii. 37. śaivala, vii. 79 (v. r.). śokaya, den. verb: vi: aśokayat, vii. 36. Saunahotra, ii. 40; iv. 78. śmaśāna, vi. 160; vii. 15. śyāva, iii. 147; vi. 52; pl., iv. 142; *f.*, -ī, iii. 8. Syāvāśva, v. 52, 55, 56,60,64,65,69,72. syena, i. 126; iv. 136. šyena-rūpa, iv. 126. śrad, verbal prefix, ii. 95. śraddhā, i. 112; ii. 74, 84. éravana, iv. 119. śrāddha, adj., viii. 58. Šrī, ii. 83. śri-putra, pl., v. 91. Śrī-sūkta, v. 91. √śru: śuśrāva, iii. 133; pass., śrūyante, vii. 72. śruta, iv. 120; v. 50; viii. 87, 135. Śruta-bandhu, ii. 53. Śrutarvan, vi. 95. śruti, iv. 139; v. 23, 83, 159, 167; vi. 34, 148; vii. 62; viii. 138. śraisthya-karman, v. 156. śrotra, vii. 71. śrauta, iii. 142. ślagha, i. 36, 53. śloka, ii. 42. śvan, iv. 126; vi. 12, 159. śvaśura, vii. 31. śvas, iv. 50.

Ṣaṭka, viii. 56. ṣaḍviṃśa, vi. 84. ṣaḍviṃśati, ii. 22. ṣaṣ (vikārāḥ), ii. 121. ṣaṣṭi (varṣāṇi), vii. 42. ṣaṣṭyupādhika, iii. 149. ṣaṣṭha, v. 103; (svara), viii. 119.
ṣalṛca, iii. 27.
ṣolaśarca, iii. 126.
ṣolhā, iv. 35.

Samyukta, vii. 84. samyogārtha, vii. 136. samvatsara, ii. 16; iv. 35; vi. 27. samvanana, iii. 59; iv. 53; viii. 32, 95. samvartayat, pres. part., ii...61. samvāda, ii. 88; iv. 44, 47; v. 163, 164; vi. 154; vii. 29, 148, 153. samvijnana-pada, v. 95. samvid, vii. 147. samsaya, i. 35, 51. saṃskārya-preta-saṃyukta, vi. 158. samstava, i. 117; iii. 109; iv. 27, 136; v. 172. samstavika, ii. 15. samstuta, ii. 2; iii. 36, 83, 110; iv. 6, 28. samstuta-vat, iii. 81. samstuti, i. 75; vi. 161. samsthā, iii. 82; v. 93. samsthita, v. 67. sakala, ii. 144. sakta, v. 55. saktu, vi. 103. sakhi, iv. 1; vii. 56. sakhitva, iv. 2, 75, 77. sakhī, vii. 151. sakhya, iii. 106; vii. 103. samkalpa, i. 37, 55. samkalpayat, pres. part., i. 54. Samkusuka, ii. 60. samkhyā, i. 45; viii. 13. samkhyāna, ii. 93. samgati, v. 77. samgrhītvā, ii. 47. samgrāma anga, pl., v. 136. sacaturdasa, vi. 146.

√saj: asajyata: sam-, vii. 51. sajūr, iii. 46. sajosas (°sā jti), iii. 46. samjñapta-vat, iv. 29. samjñā, ii. 134; iii. 82; v. 93; viii. samiñāna, the hymn'samiñānam, viii. 95. samjvara, i. 38, 56. sat, I, pres. part. with past part., i. 92; vii. 23. sat, 2, n., i. 62; ii. 120. sattra, v. 97, 149; vi. 22; vii. 59. sattra-sad, viii. 133. sattva, i. 23, 81. sattva-samgati, i. 29. Sat-pati, iii. 70. satya, ii. 40, 42. √sad: sīdati, sīdat: ava-, i. 90; iv. 113. vi ut-, caus., vii. 53. pra-, caus., viii. 3. sad-asat, du., viii. 140. Sadasas-pati, iii. 67, 70. sadasya, v. 159. sadṛśa, ii. 97; f., -ĩ, vii. 1. sadyas, v. 73. sanātana, vi. 144. sanāman, i. 91. samtāpa, i. 36, 52. samtyajya, v. 16. samdadhat, pres. part., vii. 128. samdhi, viii. 139. samnidhi, vi. 139. samnipāta, ii. 132. sapatna-ghna, viii. 69, 94. sapatna-nibarhana, viii. 92. sapatnī, vi. 57; viii. 63. sapatny-apanodika, viii. 57. saputra, v. 52, 53, 103. sapurohita, iii. 144.

sapta (ratnāni),v.123; (svarāh),viii.121. saptaka, vii. 51, 116. Saptagu, vii. 55, 56, 57. saptati, vi. 51. sapta-trmśattama, f., -ī, vi. 45. saptadaśa (stoma), ii. 14. saptarși, pl., ii. 11; iii. 58; viii. 123. sapti, iii. 50, 79. saphala, v. 85. sabar, iii. 85. sabar-dughā, iii. 85. sabhārya, iii. 143. samagra, ii. 76. samara, vi. 115; vii. 51. samasta, ii. 123, 124; iii. 14, 60; v. 175; viii. 110, 124. samasta artha-ja, ii. 104, 144. samā, viii. 2. samādāya, vi. 100. samāna-chandas, i. 16. samāna-dharmin, iii. 128. samāna-vayas, v. 68. samāmantrya, iii. 88. samāmnāya, i. I. samāyāt, pres. part., v. 22. samāśrita, viii. 117, 118. samāsa, i. 79; ii. 28, 106. samāhita, viii. 120. samutthāya, iii. 24. samutpanna, vi. 62. samuddhrtya, v. 85. samudra, ii. 11; vi. 138. samudra-gā, vi. 20. sameta, vii. 129. sampad, i. 11; ii. 158. sampravāda, iii. 155. sampreksya, iv. 94; v. 74. sambandha, pl., iii. 68. sambodhya, iii. 145. sambhava, i. 104; ii. 20; iii. 1. sambhūta, v. 151, 152; viii. 79.

sambhrta, ii. 56: sambheda, iv. 106. sammata, iv. 119. sammantrya, v. 59. sammita, v. 153. sammoha, vii. 84. samyag-bhakti-didrkşu, pl., iii. 73. sayūthya, iv. 28 (v. r.). Saranyū, ii. 10, 80; vi. 162, 163; vii. I, 3, 4. Saranyū-devata, vii. 7. Saramā, i. 128; ii. 77, 83; viii. 25, 27, 28, 33. saras, ii. 50; iii. 23; vii. 150. Sarasvat, i. 123; ii. 51; iv. 39, 42; vi. 19. Sarasvatī, i. 128; ii. 51, 74, 76, 81, 135, 137; iii. 13; iv. 36, 39; vi. 22, 23, 24, 59, 145. sы. ps, pl., vii. 72; viii. 115. sarpis, vi. 145. sarva (= entirely, with another adj.), iii. 103. sarva-karman, v. 158; viii. 124. sarva-kārya, vii. 128. sarva-gata, vi. 121. sarva-dṛktva, iii. 134. sarva-nāman, ii. 97. sarva-bhūta, n. pl., ii. 19. sarvabhūta-hana, vii. 44. sarva-ripra-pranodana, viii. 92, 93. sarva-veda, pl., v. 53. sarvānga-sobhana, v. 66. sarvāntara, ii. 69. sarvāvāpti, ii. 134. salaksana, vii. 3. salila, iv. 41 (B), 43; v. 155; vi. 88. savana, iii. 90; (tṛtīya), ii. 13; (madhyama), i. 130. savarcas, ii. 141. Savarna, vi. 68.

Savitr, i. 84, 125; ii. 12, 62; iii. 88 (B), 98. Savya, iii. 114, 115. savrīļa, vii. 97. Sasarpari, iv. 113 sasoma, iii. 124. sahamāna, v. 22. saha-raksas, vi. 160. sahas, gen. (yahuḥ), iii. 64. sahasā, v. 21; vi. 88. sahah-suta, vii. 61. sahasra, iii. 149; vi. 61; pl. (trīṇi): vii. 75. sahasra-tama, iii. 17. sahasra-dakṣiṇa, v. 33. sahasra-yuga-paryanta, viii. 98. sahita, iv. 76, 141; v. 97, 138; vi. 35, 39, 63 ; vii. 77 ; viii. 4. √sā: syanti, syet. vi ava, i. 86, 89. sānga upānga, v. 53. Sādhya, pl., i. 116; ii. 12; iv. 36; v. 97; vii. 143; viii. 117, 128. sānuga, iii. 143. sānulinga, iii. 152 (A). sāntvayitvā, vi. 13. sāntvya, iv. 3. sāman, i. 116, 131; ii. 13; viii. 110, 117, 122, 130. sāmarthya, ii. 122. sāma-svara, viii. 119, 121. sāmānya, ii. 110. sāmānya-vācin, ii. 109. sāmāsika, i. 79. samrajya, i. 118. sāyam, ii. 64. sāyāhna-kāla, ii. 68. sāyujya, ii. 21. sāvudha, iv. 67. sārathi, v. 130. sārameya, vi. 12.

sārasvata, ii. 135, 138; v. 119; vi. 19, (jala) 88; vii. 59. Sārñjaya, v. 124, 139. sārtha, i. 9. sārdha, iv. 108. sārdham, v. 20; vii. 51. Sārparājñī, ii. 84; viii. 89. sālāvṛkī-suta, iii. 132. sālokya, i. 19, 98; ii. 21; v. 171; vii. 144. Sāvarnya, vii. 103. sāvitra, iii. 45, 105; f., -ī, iii. 50, 78; vi. 132. sāvitra-saumya āśvina-māruta, iv. 99. Sāvitrī (Sūryā), ii. 84; vii. 119. sāhacarya, i. 19; iii. 75; v. 172; vii. sāhāyya-kāmyā, v. 137. Simhikā, v. 144. sikata (=sikatā), vii. 79. √sic: abhi-, vi. 153; viii. I √sidh: ni-: sisedha, iii. 19. prati-, vii. 13, 110, 133. Sinīvālī, i. 128; ii. 77. Sindhudvīpa, vi. 153. Sītā, i. 129; v. 9. sīra, v. 8. √su: suṣuve, iii. 133; suṣāva, vi. 102. pra-: sauti, ii. 62. gu-īrvatva, vii. 128. sukha, ii. 46. suga, vii. 65. sugandhi-tejana, vii. 78. suta, pp., pressed (Soma), iv. 54; m., son, iii. 18; iv. 112; v. 100, 146; vii. 47, 114; viii. 19. sutā, v. 56; vii. 45. sutvac, vi. 104, 105. Sudās, iv. 106, 112.

Sudāsa, vi. 34. sudurjaya, viii. 33. Sudhanvan, iii. 83; viii. 127. Suparņa, i. 124; viii. 127; du., vii. 48. supriya, vii. 56. suprīta, iii. 18; vi. 119. Subandhu, vii. 85, 87, 88, 89, 94, 99, subhaga, f., -ā, vii. 47. sumanas, vii. 65, 76. 40; vii. 49. sumahat, sumahāyaśas, v. 72. Sumitra, viii. 17. sura, vi. 114. sura-druma, vi. 56. Surabhi, v. 144. surā-pāņa, vi. 151. suloman, vi. 104. suvīra, iv. 72. su-vīraya, vii. 128. Suṣāman, vi. 67 (B). susaṃhṛṣṭa, vi. III. Suhastya, vii. 47. sūkta, i. 13; iii. 25; viii. 99 sūkta-prāya, iii. 80. sūkta-bhāgin, viii. 20; f., -ī, i. 19, 60; ii. 77; iii. 53. sūkta-bhāj, i. 17, 18, 99; iv. 99; v. 142; vi. 159; 'viii. 99, 129. sūktarg-ardharca-pāda, pl., i. I. sūkta-vāda, viii. 100. sūkta-śata, vi. 145. sūkta-śabda, viii. 100. sūkta-śeṣa, iii. 93, 138; iv. 144; vii. 101; viii. 9, 16. sūkta-sahasra, iii. 130. sūktą ādi, iii. 45; viii. 15, 42. sūkta anta, vii. 39. sūkta abhidhāna, viii. 100. sūkta ekadeśa, viii. 101.  $s\bar{u}$ na (= $s\bar{u}$ nā), iv. 29.

sūnu, iii. 153 (A). sūri, ii. 24. Sūrya, i. 5, 61, 69, 82, 88, 100; ii. 8, 10, 22, 61, 70, 124; iv. 63; vii. 114, 128. Siirya-keaya, iv. 114. Sūrya-daivata, viii. 119 Surya-prasūta, i. 101. Sūrya-vat, vi. 134, 136. Sūrya-samstava, iii. 44. Sūrya-saṃstava-saṃyukta, iii. 42. Sūryā, ii. 8, 9, 79, 81, 84; iii. 45; vii. 119, 121, 130. Sūryā-candramas, du., vii. 81, 126; viii. 16. Sürya anala-sama-dyuti, v. 101. Sūrya snila, du., vii. 28. Sūrya anuga, i. 77. √sṛ: sarati, vii. 128. √srj: sasrje, ii. 53. ut-: srjāmi, iii. 19. Sobhari, i. 48; vi. 58. Soma, i. 82, 117, 126; 11. 2, 4, 107; vi. 101, 102, 109, 111, 113, 130, 136; vii. 9, 74. Somaka, iv. 129. Soma-devata, vii. 83 soma-pati, vii. 58. soma-pāna, vi. 151. soma-pīthin, iv. 54. Soma-pradhāna, iv. 137. soma-bhāga, v. 156. Soma-sūrya, pl., viii. 125. Somā-pauṣṇa, iv. 91. Somendra, du., iii. 67. Saucīka, vii. 62. sautrāmaņa, ii. 153 saudāsa, vi. 28. sauna, iv. 29 (v. r.). sauparua, f., -I, vi. 120. sauparņeya, iii. 119.

saubhāgya, vii. 45. sauma, f., -1, v. 41, 44. saumya, iii. 111, 124; vi. 29, 146 (mandala); vii. 23, 92; viii. 119. saura, f., -ī, iv. 42, 113; v. 118; vi. 5, 9. saurya, i. 87; ii. 7; iii. 113, 139; viii. 110; f., -a, vi. 6, 126. saurya-vaiśvānara, ii. 16. saurya-vaisvānara agni, ii. 18. saurya-vaiśvänarīya, ii. 17. sauryā-cāndramasa, f., -ī, vii. 124. sauvarņa, v. 31, 35; vi. 56. √skand: caskanda, v. 99, 149. skanna, v. 84. stīrņa, ii. 57. √stu: stosyete, vii. 45; astaut, iii. 37; iv. 16; vi. 26, 62; viii. 71. sam-: stūyante, iii. 7. abhi-sam-, iii. 44. stuta-vat, viii. 68. stuti, i. 6, 14, 35, 47, 60; ii. 131; iii. 7. stuti-karman, adj., iii. 4. stuti-kāmyā, viii. 20. stuti-harșita, vii. 57. stuty-āsis, du., i. 8. stūyamāna, iii. 103. stokīyā, pl., v. 25. stotr, i. 22. stotra, viii. 78. stotriya, i. 103. stoma, i. 115; ii. 1, 13. strī, feminine, i. 40; ii. 96; woman, vi. 41; vii. 1, 132,135; pl., v. 49; vii. 12. strī-dharma, vii. 15. strī-linga, vi. 76. sthala, v. 151; vi. 88. sthavira, iii. 47. √sthā: abhi-: atisthat, vi. 110. ā -: tasthe, vii. 43. pra-, caus., v. 136.

sthāna, i. 76; if. 21, 26. sthāna-loka, du., iii. 68. sthāna-vibhāga, i. 70. sthāvara, i. 61; viii. 116. sthāsnu-jangama, iv. 37. sthita, vii. 121. sthiti, ii. 118. snāta, *f*., -ā, iv. 57. snāyu, vii. 78. snuṣā, v. 54, 79; (Indrasya), vii. 30 (B). spardhā, vi. 57. √spṛś, vii. 56, 102. spṛhā, i. 35, 53. √smr: smarati, viii. 85. sravat, pres. part., v. 86; viii. 66. sravantī, vii. 115. sva, iii. 22; v. 85; vi. 41, 121; vii. 23. svaka, viii. 71. sva-janman, iv. 10. sva-dāra-garbhārtham, viii. 83. svadhā, viii. 112. svadhiti, iv. 30. Svanaya, iii. 143, 150; iv. 1. sva-nilaya, iii. 142. √svap, iii. 142; iv. 69; v. 85; vi. 36. pra-, caus., vi. 13. vi-: asusvapat, vi. 13. svapna, vi. 11. svapną anta, vi. 148. sva-bala, vi. 111. sva-bāhu-vīrya, vii. 52. sva-bhāva, viii. 31. sva-māyā, vii. 150. svayam, =acc., viii. 89. sva-yūthya, iv. 28. svara, ii. 115; viii. 112, 114, 116, 117, 118, 119, 121. sva-raśmi, ii. 62. svara-sāman, jii. 141. svarāj, viii. 107.

svarga, i. 8; vi. 90, 114; vii. 152, 157; viii. 133. svarga-jigīsu, vi. 141. svargaāyur-dhana-putra, pl., i. 7. Svarbhānu-dṛṣṭa, v. 12. svalpa, viii. 87. svalpa-virya, vi. 21. sva-vaksas, v. 72. sva-vākya, ii. 58. sva-śarīra, iv. 117. svasṛ, ii. 82; vi. 77, 149; viii. 28. svasrtva, viii. 30. Svasti, i. 128; ii. 78; vii. 93, 105; viii. 125. svastyayana, vii. 90; viii. 77, 87. Svastyātreya, iii. 56. svādhyāya, viii. 133. svādhyāya-phala, vi. 143. svādhyāya adhyetr-samstava, vi. 133. svāpayat, ii. 68. svābhidheya, ii. 117. svāhā, pl., iii. 30. svāhā-kāra, viii. III. Svāhā-kṛti, i. 109; ii. 150; iii. 29. svista-krt, vii. 75. hata, vi. 28, 34. hata-vat, vi. 152. √han, vi. 32, 115, 122; vii. 51, 52, 63; viii. 34, 36. apa: ahanat, iv. 22, 114. a.: hanti, v. 166. viā -: ghnanti, iv. 99. hana, vii. 44. hanta, v. 66, 78. haya, iv. 28. haya-rūpin, vii. 4. hara, m., v. 19. haraṇa, ii. 19; iv. 38; vii. 133. haras, n., v. 21; (m.?) v. 17. hari, du., iii. 86 ; iv. 144 ; *pl*., iv. 140.

harit, pl., iv. 140. Hari-vat, iv. I. Hari-vāhana, iv. 77; v. 157; viii. 35. Haryupīyā-nadī-taṭa, v. 138. harşa, v. 66. harșita, iii. 153 (A). havir-dhāna, du., i. 113; iv. 92; vi. 155. havir-bhāj, viii. 129. havis-pankti-pradhāna, i. 86. havis, i. 78, 118, 119; ii. 16, 138; iii. 7, 63 (B), 74; iv. 29; vi. 58, 93; vii. 73, 142; viii. 103, 131, 132. havya, iv. 50; vii. 65. havya-kavya-vah, vi. 160. havya-vāhana, vii. 63, 77. hasta, vii. 135. hasta-ghna, i. 110. hasta-trāṇa, v. 132. √hā: hīyate, viii. 134. hāna, ii. 121. √hi: ahinot: pra-, viii. 25. hiṃkāra, viii. 111, 123. hitarthin, vii. 99.

hima-bindu, iii. 9.

Himavat, v. 75.

hima-śabda, ii. 110. hiranmaya, iii. 103. Hiranya-garbha, ii. 46. hiranya-stuti, viii. 45. hıranyastūpa-tā, iii. 106. hīna, ii. 100. √hu, viii. 132. huta, iii. 5. √hr: aharat, iii. 22. apa-, perf., iii. 132; viii. 24. ā-, v. 97 (sattra); viii. 31, 36. viā-: jahāra, iv. 14. hṛdayaṃ-gama, iv. 72. hṛdya, viii. 32. hṛṣṭa, f., -ā, iv. 2. hṛṣṭātman, iv. 115; vi. 61. hemanta, i. 131. haima-raupya āyasa, f., -ī, vii. 52. hotr, vii. 14, 70; du. (daivyau), i. 108; iii. II. hotra, vii. 66, 77. hotrā, i. 65. homa, viii. 134. √hve: hūyase, iii. 77. ā-, iv. 131; vi. 102 (B); vii. 100. upa-, iii. 84.